॥ श्रीः॥ महाकविभासप्रणीतम्

# स्वप्नवासवदत्तम्

भं, प्रसङ्ग, अन्वय, पदार्थ, 'लालमती' संस्कृतव्याख्या, छन्द, अलङ्कार तथा 'कृष्णा' हिन्दीब्याख्या एवं टिप्पणो सहित )

**5/B**व्याख्याकारः

हाँ ॰ नर्मदेश्वरकुमारत्रिपाठी ( साहित्याचार्यः, एम्॰ ए॰, पो-एच्॰ डी॰ )

प्रकाशक

# भारतीय विचा संस्थान

सी० २७/४९, जगतगंज, वाराणसी—२२१००२

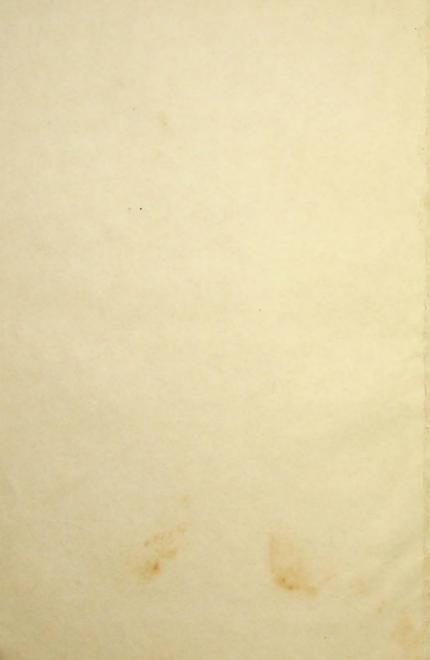

### ॥ श्रीः॥

# **महाकविभासप्रणीतम्**

## स्वातवासवद्त्रम्

( सन्दर्भ, प्रसङ्ग, अन्वय, पदार्थ, लालमतीसंस्कृतव्याख्या, छन्द, अलङ्कार तथा कृष्णाहिन्दीव्याख्या एवं टिप्पणी सहित )

· 有各型引引 2 47 2

व्याख्याकारः **डॉ॰ नर्मदेश्वरकुमार**त्रि**पाठी** 

( साहित्याचार्यः, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ )

प्रकाशक

भारतीय विद्या संस्थान

## ्रभारतीय विद्या संस्थान

प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता
सा० २७/५९ जगतगंज
( सम्पूर्णानन्द सं० विश्वविद्याक्य के इलाहाबाद बैंक के पास )
वाराणसी-२२१००२

प्रथम संस्करण—सन् १९८८, संवत्-२०४५ मूल्य—१६-२५

मुद्रकः — देवपति प्रेस एस० ९/४०५ नईबस्ती, पंचक्रोसी रोड पाण्डेयपुर वाराणसी

#### THE

# SVAPNAVĀSAVADATTĀ

of

### MAHAKAVI BHASA

(With "Lalamati" Sanskrit and "Krishna" Hindi Translation)

### EDITED BY

Dr. Narmadeshwar Kumar Tripathi (Sahityacharya, M. A., Ph. D.)

BHARATIYA VIBYA SANSTHAN Varanasi-221002

### @ BHARATIYA VIDYA SANSTHAN

Publishers & Booksellors

C 27 |59, Jagat Ganj

Near-Allahebad Bank of Sampurnanand Sanskrit University. VARANASI-221002

10909

First Edition—1988-89
Price—Rs. 16.25

Press—
DEVAPATI PRESS
Varanasi

# दो शब्द

संस्कृतकविताविता के नवरङ्गीहासमूतल, किवकुलगुरु कालिदास के द्वारा प्रशंसित, महाकवि भास का संस्कृत साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। महाकिवि भास की कृतियाँ सबसे पुरातन मानी जाती हैं। यह सम्भव है कि इनकी मौलिक कृतियाँ का रुप कुछ भिन्न हो और वर्तमान कृतियाँ कालान्तर से परिवर्तित रुप में सामने आ रही हों। महाकिवि भास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति के उपजीव ग्रन्थ रामायण, महाभारत, श्रीमद्भावगतादि को आधार बनाकर अनेक रचनायें प्रस्तुत की है। अभिनेयता और कथा वस्तु की दृष्टि से किव को कुछ परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो है, तदनरुप ही महाकिव ने मूल कथाओं और पात्रों के स्वरुप में कुछ परिवर्तन किया है। परन्तु यह परिवर्तन कथावस्तु और अभिनेयता को सुन्दर मर्यादित और परिपृष्ठ ही बनाता है।

उन्हों की कृतियों में सर्वोत्कृष्ट स्वप्नवासवदत्तं नाटक है जो राजशेखरादि किवयों, समोक्षकों के द्वारा बहुत ही प्रशसित हैं। इसमें प्रद्योत-पुत्री वासव-दत्ता और वत्सराज उदयन के प्रेम का बादर्श रखकर बताया गया है कि प्रेम केवल एक ही जन्म का शारीरिक सम्बन्ध नहीं है अपितु जन्म-जन्मान्तरों में भी विरस्थायी रहने वाला वास्तिवक प्रेम होता है। इन नाटक के संवादों या कथनोपकथन की भाषा अत्यन्त ही सरल और सुबोध एवं प्रवाहमयी है। इस पुस्तक की रमणीयता देखकर ही विद्वज्जनों के द्वारा यह पुस्तक विविध-विधालयों की विविध-विधालों में निर्धारित संस्कृत-पाठ्यक्रम में रखी गयी है।

यद्यपि स्वप्नवासवदत्तं नाटक की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ बाजार में देखने को मिलती है, परन्तु कुछ ऐसी हैं जो केवल हिन्दी माध्यम से संस्कृतविद्या-थियों का मार्गदर्शन करती हैं और कुछ संस्कृत माध्यम से। अता उभयविष उभयिवद्यार्थियों के लाभ की दिष्ट प्रस्तुत संस्करण को प्रस्तुत किया गया है।
भूमिका भाग में किव और किव की स्थित आदि के साथ प्रमुख पात्रों का
चित्र-चित्रण हिन्दों में किया गया है और क्यासारांश, चित्र-चित्रण, सूक्तिव्याख्यादि, संस्कृत मान्यम से भी किया गया है। नाटक भाग में सन्दर्भप्रसङ्ग,
अन्वय, पदार्थ, लालमती व्याख्या, छन्द, अलङ्कार के क्रम से श्लोकों की व्याख्या
प्रस्तुत की गयी है। कुछ प्रष्टव्य गद्याशों की व्याख्या भी सन्दर्भदि के साथ
प्रस्तुत की गयी है। तत्तत्स्थलों पर नाट्यगास्त्र की दिष्ट से पारिभाषिक शब्दों
की व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार छात्रों की अपेक्षा देखते हुए
आवश्यक सभी वस्तुओं का इसमें समावेश किया गया है।

भारतीय-विद्या-संस्थान के सब्चालक की कुलदीप चन्द जैन शतशः धन्य-वादाहं है जिन्होंने मेरी इस पुस्तक को प्रकाशित कर मुझे अनुगृहीत किया। साथ ही वे भी अन्य सहयोगी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिया तथा उत्साह बढ़ाया।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अध्यापक-गण एवं छात्र-गण लाभ उठा-कर टोकाकार के प्रयास को सफल बनाकर अनुगृहीत करेंगे। अन्त में सुधीजन से निवेदन है।

> "गच्छतः स्बलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना" अ

वाराणसी । सं० २०४४ महाशिवरात्रि

सुधोजन—विधेयः डा० नर्मदेश्वर कुमार त्रिपाठी

# भूमिका

संस्कृत-साहित्य के रुपककारों में महाकवि भास का नाम अग्रगण्य है। महाकिव भास ने अपने लालित्यपूणं और प्रसादगुण-संयुक्त पदों द्वारा, हास्यादि रसों से मण्डित एवं स्तृत्य अपने रुपकों द्वारा गीर्वाणी की शोभा में वृद्धि की है। अतः महाकिव जयदेव ने जहां महाकिव कालिदास को "किवता-विनता का विलास" कहा है, वहां महाकिव भास को "किनता-विनता का सुन्दर नवरंग हास" कहा गया है — "भासो हासः किविकुलगुरुः कालिदासो विलासः" इत्यादि प्रसन्नराघव के पद्य से। यहां तक कि महाकिव कालिदास ने भी भास की महिमा का विस्तार मालिवकाग्निमित्र के "प्रथितयश्वसां भास-सौमित्ल-कि-पुत्राबीनां प्रवन्धानितक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य कृतौ कथं बहुमाना" इत्यादि कथन द्वारा किया है। हर्षचरित में महाकिव वाणभट्ट ने भी महाकिव आस का नाम अति आदर से लिया है, जो द्रष्टव्य है—

''सूत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैबँहुभूमिकः। सपताकैर्यंशो लेभे भासो देवकुलैरिव''।। ( हथेचरित-प्रस्तावना )

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भास एवं इनके रुपक संस्कृत साहित्य
में पूर्वाकाल में प्रसिद्ध थे, परन्तु काल-क्रम से ये विलुप्त होते जा रहे थे। खतः
ऐसे संस्कृत-साहित्य के विख्यात महाकवि भास को पुनः स्थापित करने का
श्रीय महामहोपाध्याय टी० गणपित शास्त्री को प्राप्त है जिन्होंने भास के १३
नाटकों की खोज करके उन्हें ''त्रयोदश त्रिवेन्द्रं नाटकानि'' नाम से अनन्तशयनं
ग्रन्थमाला, त्रिवेन्द्रम्, मद्रास से १९२० ई० में प्रकाशित किया और उसका नाम
"भासनाटकचक्रम्" रखा तथा भास का स्थिति काल कालिदास से पहले सिद्ध
किया। तत्पश्चात् आज भी महाकवि भास और सत्सम्बन्ध काव्यों का अन्वेषण
प्राच्य-पाश्चात्य विद्वानों के बीच जारी है, तथा ये कुछ नये तथ्यों को प्रकाशित
करते जा रहे हैं, जिससे समीक्षकों की समीक्षा की श्रृंखला में निरन्तर समर्थ
कड़ियाँ जुड़ती खा रही हैं। जहाँ तक मेरा विद्वास है कि ये कड़ियाँ आगे भी
जुड़ती रहेंगी।

# महाकवि भास का स्थिति-काल

यशोविरहित महाकवि भास ने संस्कृत के कितपय अन्य महाकवियों की भीति अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। यहीं कारण है कि आज महाकि का स्थिति काल, रचना, देशादि से सम्बन्ध विषय गर्वेषणात्मक हो गये हैं। ऐसी स्थिति में अन्तःसाक्ष्य एवं बाह्यसाक्ष्यों के आधार पर महाकि भास का कांलिनिण्य किया जाता है। दुर्भाग्य से इनकी कृटियों में पर्याप्त अन्तःसाक्ष्यों का भी अभाव है। अतः बाह्यसाक्षों के रूप में नीचे के कुछ प्राचीन महाकिवयों एवं समीक्षकों के उद्धरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जो भास की स्थित आदि के विषय में विविध निण्य लेकर उपस्थित होते हैं। जैसे—अन्तःसाक्ष्य।

- श्. संस्कृत साहित्य के अन्यतम प्रन्यरतन, आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र के प्रतिपादित नियमों को महाकिव भास ने अपने रुपकों में अति आदर पूर्वक नहीं देखा है। इनके रुपकों में भरत-वाक्य के बिना भी इनकी समाप्ति देखी जाती है। मृत्युयुद्धादि मञ्चन की दृष्टि से हेय होने पर भी महाकिव भास के रूपकों में रङ्गमञ्च पर ही उपस्थिपत किये गये हैं। अता आचार्य भरत से भी प्राचीन है महाकिव भास का यह कथन स्वाभाविक ही है।
- २. महाकिव भास ने अपने काव्यों में पाणिनि प्रवितित नियमों को प्रश्रय नहीं दिया है। उदाहरणार्थ— आपृच्छामि, उपलप्स्यति, काणिराज्ञः, अवन्या— चिपते: इत्यादि। अतः पाणिनि से भी पूर्ववर्ती हैं। महाकिव भास ऐसी शङ्का की सम्भाव्य ही हैं।
- इ. प्रतिमा नाटक, जो महाकिव भास की रचना है, में वृहस्पति के अयंगास्त्र का स्मरण किया गया है, चाणक्य के नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि महाकिव भास चाणक्य से पूर्ववर्ती थे। चाणक्य की स्थिति ई॰ पू॰ तृतीय शतक में थी। यह महाब्राम्हण चाणक्य अपने शूर-विरों को युद्ध में उत्साहित करने के लिए कहता है ''अवी श्लोको भवता''—इत्यादि। इसी जगह चाणक्य ने दो श्लोकों का उद्धरण प्रस्तुत किया है, जिनमें

से एक इलोक महाकवि भास के प्रतिज्ञायौगन्यरायण में भी प्राप्त हाता है। जैसे—

नव शरावं सिल्लैः सुपूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम् । तत्तस्य माभून्नरकं स गच्छेद्यो भतृपिण्डस्य कृते न युध्येत्''॥ ( प्रतिज्ञायोग॰ ४/२ )

### बाह्यसाक्ष्य जैसे-

- १. महाकिव कालिदास ने प्रसिद्ध रूपक मालिवकाग्निमित्र को प्रस्तावना में महाकिव भास की प्रशंसा कर संस्कृत-जगत में इनके रूपकों को मणिकाञ्चन हाय की तरह देखा है। जैसे द्रष्टव्य है—"प्रथिथयशसां भाससोमिरल-किवपुत्रादिनां प्रवन्धानिक्रम्य वर्तमानकवे: कालिदासस्य कृती कथं बहुमान।?" (मालिवकाग्निमित्रप्रस्तावना)।
- २. गोडवहो नामक प्राकृत-प्रवन्ध के रचायिता वाक्पतिराज ने "भासिम्म जलनिमिते" इत्यादि उक्ति के द्वारा एक जनश्रुति की ओर संकेत किया है।
- ३. महाकवि दण्डी ने अपनी ''अवन्ति सुन्दरी'' नामक कृति में भास का स्मरण करते हए लिखा है—

''सुविभक्तमुखाद्यङ्गैर्व्यक्तलक्षणवृत्तिभिः। परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरैखि नाटकैः॥''

४. महाकवि बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित नामक आख्यायिका की प्रस्तावना भें महाकवि भास का नाम बहुमान के साथ लिया है। जैसे द्रष्टव्य है—

> ''सूत्रधारकृतारभ्भैंनिटकैर्बंहुभिमकैः। सपताकैर्यंशो लेभे भासो देवकुलैरिव''॥ (हर्षं० प्र०)

५. आचार्य परमशैव अभिनवगुप्त ने भरतकृत-नाट्यश्वास्त्र की अभिनवभारती टीका में "ववित क्रीडा--यला स्वप्नवासवदत्तयाम्" इत्यादि लिखकर भास का का स्मरण करते हुए निम्न पद्य को लिखा है, जो द्रष्टव्य है—

त्रेतायुगं तिदह हन्त न मैथिली सा रामस्य रागपदवी मृदुचास्य चेतः। लब्धा जनस्तु यदि रावणमस्य कायं प्रोत्कृत्य तन्न तिलको न वितृष्तिगामी॥"

६. महाकवि राजशेखर ने अपनी सक्तिमुक्तावली में "स्वप्नवासवदर्सं" नामक भासकृत रूपक की प्रशंसा करते हुए लिखा है---

> "भासनाटकचक्रेऽपि छैकैः शिप्तो परीक्षितुम् । स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः" ॥

७. प्रसन्नराघव की प्रस्तावना में महाकवि जयदेव ने कविकुलगृष्टकाली॰ दास को कविता विनिता का विलास एवं महाकवि भास को नवरङ्गी हास कहा है। जैसे—

''भासो हासः कविकुलगुरः कालीदासो विलासः।

### केषाँ नैषा कथय किवताकामिनी कौतुकाय"।।

- ८. भोजराज ने स्वरचित श्रृंङ्गारप्रकाश में स्वप्नवासवदत्तं का नाम लेकर तत्कर्ता महाकवि भास का नाम स्मरण किया है। तद्यथा— 'स्वप्नवासवदत्ते पद्मावतीमस्वस्थां ब्रष्टुं राजा समुद्रगृहकं गतः ..... इत्यादि''।
- ९. आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र कृत नाट्यदर्पण महाकवि भास तथा उनकी कृति स्वप्नवासवदर्स का स्मरण किया है। जैसे दृष्टव्य है—

"यथा भास∌ते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलातलमवल्लोक्य व्यत्सराजः ………" इस्यादि ।

उपरिलिखित विविध उद्धरणों से यह निश्चित होता है कि महाकवि भास का काल कालिदास और आचार्यभरत से भी पूर्व था। तदपि अन्तःसाक्ष्य और बाह्यसाक्ष्य के आधार पर प्राच्यपाश्चात्य विविध समीक्षकों ने भासीक्षकों ने भास का विभिन्न काल स्वीकार किया है। डॉ॰ पुशालक द ने इनकी एक संक्षिप्त वालिका प्रस्तुत की है जिसका विवरण निम्न प्रकार का है—

- १. छठी से चौथी शताब्दी ई० पू० शास का समय मानने वाले टी० गण-पति शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री, किरत, खुरेपुर, टटके भिडे और दीक्षितार है।
- २. तीसरी शताब्दी ई॰ पू० मानने वाले कुलकर्णी, चौधुरी, जागीरदार, जायसवाल, ख्रुव एवं शेम्बवनेकर हैं।
- इ. दूसरी शताब्दी ई॰ मानने वाले कोनो, लिण्डेन्यू, बेलर, सरूप एवं शीली है।
- ४. तीसरी शताब्दी ई० मानने वाले कीथ, जैकोबी, जौली, वनर्जी, शास्त्री तथा भण्डारकर हैं।
  - ५. बीथी शताब्दी ई० मानने वाले लेस्नी और विण्टरनित्स हैं।
  - ६. पाँचीं और छठी शताब्दी ई॰ मानने वाले शंकर हैं।
- ७. सातवीं शताब्दी ई० मानने वाले देवधर, निरूरकर, पिशरोटी, वर्नेट, सरस्वती तथा हीरानन्द शास्त्री है।
  - ८. नवीं शताब्दी ई० मानने वाले काणे और कुन्दनराजा हैं।
  - ९. दसवीं शताब्दी ई॰ मानने वाले पं॰ रामावतार शर्मा हैं।
  - १०. ग्यारहवीं शताब्दी ई० मानने वाले श्री रेड्डी शास्त्री हैं।

उपयुँक्त इन विद्वान समीक्षकों के मतों को देखकर संस्कृत-साहित्य-रिसक सन्देह में ही पड़े रहते हैं। फिर भी भरत, भामह, कालिदासादि आचार्यों एवं महाकवियों के पूर्व हो भास की स्थित को रखना तर्कसङ्गत है। क्योंकि इसकी पृष्टि में उत्कर प्रमाण निम्नलिखित हैं—

१. भासनाटकचक्रम् के शोधकर्ता एवं सम्पादक टी॰ गणपित शास्त्री ने भास को पाणिनि तथा चाणक्य से भी अतिप्राचीन सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने भास की कृतियों का भाषा वैज्ञानिक परिक्षण किया है तथा भासकृत रचनाओं में कुछ अपाणिनीय (आर्य) प्रयोग जैसे—आपृच्छामि, उपल्पस्यति, काणिराज्ञः, अवन्त्याघिपतेः इत्यादि प्राप्त करके भास को अति प्राचीन ई० पू० शताब्दियों में (पाणिनि के सर्वमान्य होने से पूर्वकाल में लगभग पौचवीं चौथी शताब्दी में ) पहुँचा दिया है।

२. महाकिव भास के प्रतिमा नाटक में रावण को बृहस्पति कृत अयंगास्त्र में प्रवीण एवं पूर्णजाता कहा गया है। जैसे — "मो: काश्यपगोत्रोऽस्मि। साङ्गो-पाङ्गवेदमधीये, मानवीयं धर्मशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्रं, बाहंस्पस्यमधंशास्त्रं, मेधातिथेन्यांयशास्त्रं, प्राचेतमं आद्यक्तं च"। इससे भी यही जात होता है कि महाकिव भास कीटिल्य (चाणक्य) के अयंशास्त्र तथा पत्सुलि के योग-शास्त्र को रचना से पहले ही (ई० पू० तृतीय शताब्दी पूर्व ही) हुए थे।

३. उपयुक्त अंश को ही पुष्टि निम्न पद्य करता है। यह पद्य प्रतिज्ञा— योगन्धरायण में प्राप्त होता है। इसी पद्य से चाणक्य अपने शूरवीरों को उत्साहित करता है। जैसे—

> "नवं गरावं सिललेः सुपूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम् । तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्यो भतृ पिण्डस्य कृते न युध्येत्"।

"श्रीमद्भगवद्गीता" के आदि में गीता व्यान में इस प्रकार है—

"भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला। शत्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला।। अश्वत्थामविकर्णयोरमकरा दुर्योधनर्वातनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः''।।

उक्त इशोक का विश्लेषण करते हुए लोकमान्य तिलक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह क्लोक महाकविभासरचित ''उरूभङ्गम्'' का आदि क्लोक है, जो निम्नप्रकार है—

> "भीष्मद्रोणतटां जयद्रथजलां गन्धारराजहृदां कर्णद्रोणिकृपोर्मिनक्रमकरां दुर्योधनस्त्रोतसम् । तीर्णः शत्रुनदीं शरासिसिकतां येन प्लवेनार्जुनः शत्रुणां तरणेष वः स भगवानस्तु प्लवः केशवः" ॥

अतः इस आधार पर तिलक्षजी के शब्दों में भास, कालिदास के पूर्ववर्ती हैं और उनका स्थितिकाल दूसरे या तीसरे शतक के बाद कदापि नहीं हो सकता।

५. भास की नाटघरौली भरतनाट्यगास्त्र में प्रतिपादित रचना-विधान से विपरीत चली गयी है, अतः भरत- परम्परा से भास प्राचीन सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार इन अनेक प्रमाणों के आधार पर भास का समय ई० पूर् चौथी शताब्दी स्वीकार करने की बात ही अच्छी प्रतीत होती है।

# महाकविभाश की कृतियाँ

महामहोपाष्याय टी० गणपित शास्त्री ने भास के रूपकों को पाँच भागों में विभक्त किया है जो विषयानुसार निम्न हैं—

- १. रामकथा पर आधारित-प्रतिमा एवं अभिषेक ।
- २. महाभारत-कथा पर आधारित-पश्चरात्र, मध्यमव्यायोग, दूतवटो-हकच, कर्णभार और उरूभङ्ग ।
  - ३. भागवत--कथा पर आधारि-बालचरित।
  - ४. लोककथा पर आधारित—इरिद्रचारूदत्त और अविमारक।
- ५. उदयनकथा पर आधारित—प्रतिज्ञोगन्धरायण और स्वप्नवासवदत्त इनका संक्षिप्त परिचय नोचे दिया जा रहा है।
- १. प्रतिमा नाटक —यह सात अङ्कों का एक नाटक है। इसमें रामचन्द्र के वनवास से लेकर रावण वध तक की घटना पूरे रामायण की घटना से ओतप्रोत है। भरत जब अपने मातृगृह से अयोध्या लौटते हैं तो मन्दिर में अपने पिता दशारथ की प्रतिमा देखकर उनके दिवङ्गत होने का अनुमान करते हैं। इसी घटना पर इस नाटक का नामकरण है। इससे यह तथ्य भी प्रकट हो जाता है कि प्राचीन काल में राजाओं के देव मन्दिर होते थे जहाँ दिवङ्गत पूर्वजों की मूर्तियाँ भी स्थापित की जाती थों। यद्यपि इसकी कथावस्तु वाल्मोकीय रामायण को है तदिप महाकवि भास को कलाना अपनी विशिष्टता रखती है।

२. अभिषेक नाटक यह छ। अङ्कों का नाटक है। जिनमें राम के बालक-काण्ड को छोड़कर राज्याभिषेक से लेकर लङ्काकाण्ड तक की रामायणीय घटना का नाटकीय रूप से वर्णन किया गया है। राम के अभिषेक की घटना लेकर इसका नामकरण हुआ है।

३. पञ्चराग — यह तीन अङ्कों का एक समयकार है। दुर्योधन यज्ञ के उपलक्ष्य में गुरु द्रोणाचार्य को मुँहमाँगी दक्षिणा में पाण्डवों को आधा राज्य देता है परन्तु यतं रखता है कि यदि पाण्डव पाँच रातों के भीतर मिल जायें के तभी यह सम्भव है। गुरु द्रोण के प्रयास से पाण्डव मिल गए और दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य दे दिया। परन्तु ऐसी कथा महाभारत में नहीं मिलती है। सतः किंव किंत्पत है। इसमे तथ्य और कथ्य का अद्भुत सम्मिश्रण है। पाँच रात्रि में यह खोज-कार्य सम्पन्न हुआ, अतः इसका नाम पञ्चरात्र है।

४. मध्यमव्यायोग — यह एक अंक का व्यायोग है। इसमें पाण्डवों के बनवासकाल में घटोत्कच के चंगुल से एक ब्राह्मण-परिवार की रक्षा मध्यम पाण्डव भीम ने किया है तथा अन्त में हिडिम्बा से जनका पुनिमलन हुआ है। मध्यम शब्द भीम और ब्राह्मण कुमार का बोधक है। अतः इसी नाम के कारण इस खप्क का नाम "सध्यमध्यायोग" पड़ा। घटोत्कच जिस विधि से अपने पिठा भीम को अपनी मां हिडिम्बा से मिलाता है, वह बड़ा ही सरल एवं कौतुहलपूर्ण है। यह घटना महाभारत में नहीं है अपितु महाकिथ भास के उबंदक-मिस्तिष्क की देन है।

प्र. दूतघटोत्कच — यह एक अष्ट्व का अष्ट्व नामक रूपक है। इसमें घटोत्कच दूत बनकर श्रीकृष्ण का संदेश कौरवों के पास ले जाता है। वहाँ घटोत्कच तथा दुर्योघन में झड़प हो जाती है। घटोत्कच युद्ध के लिए दुर्योघन को ललकारता है और अन्त में घृतराष्ट्र शान्त कर देते हैं। जाते-जाते घटोत्कच यह घमकी देता है कि अभिमन्यु की मृत्यु का बदला अर्जु न द्वारा धवश्य लिया जायेगा। यह अरत वाक्य से रहित रूपक है। यद्यपि इसकी कथा कि कल्पित है तदिप सरस एवं कौतूहलपूर्ण है। घटोत्कच इसमें उद्धतवीर के रूप में चिश्वत है।

६. कर्णभार—यह एक अङ्क का अङ्क नामक रूपक महाभारतीय कथा पर आधारित है। इसमें कर्ण ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र को अपना कषचकुण्डल अपित करके दान देने वालों में अपनी महनीयता की व्वजा गाड़ता है तथा अपने समु-ज्वल चरित्र से सर्वतीमुखी सुयश अजित करता है।

9. दूतवाक्य — यह महाभारतीय कथा पर बाधारित एक अङ्क का व्यायोग है। कुछ लोगों की दृष्टि से वीथि नामक रूपक की झलक इसमें मिलती है। इसमें कृष्ण का पाण्डवों के पक्ष से दूत वनकर दुर्योधन के पास जाने की कथा है। यहाँ श्रीकृष्ण का अंकन वड़ा प्रभावोत्पादक तथा मङ्गलदायो रूप में हुआ है। यहाँ दुर्योधन का चरित्र ईष्या द्वेष से आवृत्तहीन ग्रन्थि का परिपोषण करने वाला सावित हुआ है जबिक श्रीकृष्ण का चरित्र परमोदार एवं सर्वजनसुखाय के रूप में उद्घाटित हुआ है। इसमें दुर्योधन का दरबार सजता है। दुर्योधन अपने साथियों के परामर्श से युद्ध की सारी तैयारी करता है। भीष्म को युद्ध सेनापित का पद देता है। इसी बीच कृष्ण का आगमन होता है। जनकी अगवानी में सारा दरबार खड़ा हो जाता है तथा इस दृश्य को देखकर दुर्योधन घबड़ा कर गिर पड़ता है। आगे का सारा कथानक महाभारतीय है। पाण्डवों के पक्ष से दृत बनकर श्रीकृष्ण ने जो कुछ कहा था अर्थात् दृत का वाक्य वचन जिसमें हो वह दृतवाक्य हुआ, इसी आशय से इसे दृतवाक्य नाम दिया गया है।

द. उरूभङ्ग- यह महाभारतीय कथा पर बाधारित एकाङ्कात्मक "अङ्क" नामक रूपक है। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने की कथा है। यहाँ भीम का भयानक तथा वीरतापूर्ण वर्णन है। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा दृटती है तथा बहुत ही विषम स्थिति में दुर्योधन की मौत होती है। अतः यह दुःखान्त नाटक है जो भरतमुनि की नाट्य परम्परा में अस्वीकृत है। संस्कृत साहित्य में महाकिब भास का यह निजी प्रयोग है। बाद के दृश्यों में धृतराष्ट्र निवेंद से बन को चले जाते हैं। अध्वत्थामा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रात में पाण्डवों के शिविर में आक्रमण करता है। इस प्रकार यह एक दुःखान्त रूपक है।

- ९. बालचिर्त यह पाँच झड्डों का नाटक है जो हरिवंशपुराण पर आधा-रित है। इसमें श्रीकृष्ण के बाल्यकाल का चिरत विणित है। अत एव इसमें श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर कंस वस तक की कथा को गूँथकर भास ने श्रीकृष्ण लीला का मनोरम चिरत नाटकीय शैलों में प्रस्तुत किया है। नारद द्वारा देवकी का परि चय, वसुदेव का कृष्ण को लेकर गोकुल जाना तथा अपने मित्र नन्दगोप से मिलना, पुनश्च श्रीकृष्ण को नन्द के हाथों में साँपना और उनकी कन्या को मथुरा लाना, कंस के द्वारा उस देवीस्वरूपा कन्या को मार डालने के लिए पटकना और उस कन्या द्वारा देवी वेष धारण करना तथा आकाश में उड़ना आदि भागवतीय कथा का सरस चित्रण कर नाटकीय का देना महाकवि भास की स्थानी विशिष्टता है।
- १०. दरिद्रचारुदत्त यह चार अङ्कों से युक्त एक प्रकरण नामक रूपक है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसन्तसेना के प्रेममय जीवन का सरस चित्र अङ्कित है। इस प्रकरण का नामकरण मुख्य नायक चारुदत्त के नाम पर हुआ है। नायिका बसन्तसेना का पीछा सकार और विट करते हैं और चारुदत्त के घर के पास पहुँचते हैं। वसन्तसेना अन्धेरे में निगाह बचाकर चारुदत्त के घर थुस जाती है। वसन्तसेना और चारुदत्त का यह वृत्त आदर्श प्रेम का मूर्तिमान रूप है। भास का चारुदत्त कथानक की दृष्टि से अधूरा है। इक्षी की नींव पर महाकवि शुद्रक ने मुच्छकटिक नाम प्रकरण की रचना की है जो संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है।
  - ११. अविमारक—यह छः अङ्कों से युक्त नाटक है जो दिरद्रचारुदत्त की तरह ही लोक-कथा पर आधारित है। राजा कुन्तीभोज की पुत्री के साथ राज-कुमार अविमारक का प्रेम-विवाह यहाँ विजित है। कामसूत्र में अविकारक का संकेत मिलता है। अतः इस नाटक को लोककथा पर आधारित कहते हैं।
- १२. प्रतिज्ञायौगन्धरायण—यह चार अङ्कों में निबद्ध ईहामृण नामक रूपक है। इसमे राजा उदयन द्वारा उज्जियिनी के राजा प्रद्योत की कन्या वासव-दत्ता के हरण का वृत्तन्त है। इसमे उदयन का मित्र यौगन्धरायण दृढप्रतिज्ञा

करता है इसलिए इस नाटक का नाम प्रतिज्ञा योगन्धरायण पड़ा है। इसी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप मन्त्री योगन्धरायण की योजना के अनुसार उदयन का वासवदत्ता के साथ सम्बन्ध एवं विवाह सम्पन्न होता है। इस नाटक के माध्यम से योगन्ध-रायण की सर्वश्रेष्ट कुटनीति तथा दृढप्रतिज्ञा का परिचय मिलता है।

१३. स्वप्नवासवदत्त — यह छः अङ्कों में निबद्ध नाटक है। इसे प्रतिज्ञायोगन्धरायण का उत्तराद्धं ही समझना चाहिए। इसमें राजा उदयन का वासवदत्ता के साथ स्वप्न में मिलन होता है। अतएव इस नाटक का नामकरण
स्वप्नवासवदत्त हुआ। इसका कथानक आगे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया
जायेगा। महाकविभास के रूपकों में यह सर्वश्चेष्ठ तथा सर्वाधिक लोकप्रिय माना
जाता है। प्रशंसा करने वाले परवर्ती आचार्या में अभिनवगुष्ठ (१०वीं शताब्दी),
भाजदेव (११वीं शताब्दी), शारदातनय (१२वीं शताब्दी), सर्वानन्द (१२वीं
शताब्दी), रामचन्द्र और गृणचन्द्र (१३वीं शताब्दी) आदि प्रमुख हैं। राजशेखर ने अपनी सुक्तिमुक्तावली में स्वप्नवासवदत्त के विषय में इस प्रकार
लिखा है —

''भासनाटकचक्रेऽपि छेकैः छिप्ते परीक्षितुम्। स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः''।।

क्षयात् राजशेखर ने भास के १३ नाटकों में से "स्वप्नवासवदत्तं" को अग्नि-परीक्षा में खरा सिद्ध किया है। अतः यह बहुप्रशंसित सुखान्त नाटक है।

इस प्रकार उपयु कत भाषकृत तेरह रूपक हैं जिनका सम्पादन महामहो-पाज्याय श्री टो॰ गणपित शास्त्री ने किया है। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचन्द्र मिश्र ने अपने संस्कृत साहित्येतिहास। नामक पुस्तक में यज्ञफल नामक रूपक भी भास के नाम से जोड़कर इनके रूपकों की संख्या चौदह मानी है। जैसे द्रष्टव्य है—

''गोण्डलिनवासी —राजवैद्यजीवरामकलिदासमहोदय! १९४१ खृष्टाब्दे ''यज्ञफलं'' नामकं रूपकमेकं प्रकाशितवान्, तदिष भासकृतित्वेनाख्ययते''। इस नाटक में युधिष्ठिर के यज्ञ से सम्बद्ध कथा भाग अल्प ही है। इस प्रकार महाकवि भास से सम्बद्ध उपयुंक्त चौदह रूपक हैं जिनका वर्णन ऊपर हुआ।

### स्वप्नवासवदत्तम् का नामकरण

किव अपनी प्रतिभा शक्ति से कियी भी काव्य की रचना करता है, यह उथ्य सभी जानते ही हैं। अतएव ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन की उक्ति है—

> ''अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापितः। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥

पिता जैसे अपने औरस पुत्र का नामकरण करता है वैसे ही किव भी अपनी सौलिक-रचना का नामकरण करता है। किव अपनी रचना का नामकरण कथा, नायक-नायिका या घटना को खाधार बनाकर करता है। प्रायः अधिकाधिक नाटकों का नामकरण घटनाविशेष पर ही किया जाता है। जैसे महाकवि कालि दास का अभिज्ञान शाकुन्तल, भट्टनारायण का वेणीसंहार आदि। प्रायः प्रकरण वर्ग के रूपकों का मालती-मायव। परन्तु इसमें भी अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे-शूद्रक का मृच्छकटिक घटना विशेष पर ही आधारित है। यह नाम एक गिंभत अर्थ को अभिज्यक्त करता है। ज्यवहार की दृष्टि में प्रायशः आचार्यों ने उपर्युक्त नियम की गर्यादा की रक्षा की है, यद्यपि मृच्छकटिक जैसे अपवाद देखने को मिल ही जाते हैं। इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि रूपकों का नामकरण नायक नायिका अथवा इतिवृत्त में आये किसी घटना विशेष को आधार बनाकर किया जाता है।

प्रस्तुत नाटक स्वप्नवासवदत्तं का नामकरण घटना विशेष को ही आघार बनाकर किया गया है। इसमें दो पद हैं स्वप्न और वासवदत्ता। इस नाटक की नायिका है वासवदत्ता। वासवदत्ता को छिपाकर नायक उदयन का परिणय मगघराजदर्शक की बहन पद्मावती से कराकर शत्रु आरुणि द्वारा अपहृत राज्य बत्सदेश की प्राप्ति ही इस नाटक का लक्ष्य है। जब तक वासवदत्ता उदयन के साथ रहती तब तक योगन्धरायण की यह प्रतिज्ञा कभी भी पूरी नहीं होती। अत। योगन्धरायण अपने तथा वासवदत्ता के जल मरने की बात प्रसारित करा- कर पद्मावती के पास ही वासवदत्ता को न्यास रूप में रखता है। एद्मावती भी नहीं जानती है कि यह महारानी वासवदत्ता है। समुद्रगृह में वासवदत्ता पदमावती की अस्वस्थता जानकर जाती है। वहां सोये हुए उदयन को वह पदमावती की अस्वस्थता जानकर जाती है। वहां सोये हुए उदयन को वह पदमावती समझ कर सोती है। उदयन उसके स्पर्श से रोमाश्वित हो स्वयन में उसे प्राप्त करते हैं। दोनों में वातचीत होती है। वासवदत्ता भेद खुन जाने के भय से उदयन का हाथ जो विद्यावन से वाहर लटक रहा था, को विद्यावन पर रखकर भगती है। उसके स्पर्श से रोमाश्वित उदयन उसे पकड़ने के लिए दोड़ते हैं परन्तु द्वार-पक्ष से ताड़ित हो बैठ जाते हैं। विद्यक आकर यह सान्त्वना देता है कि यह आपका स्वयन था। इस प्रकार इसी मामिक घटना को आधार बनाकर इस नाटक का नायकरण किया गया। इस पटना का प्रभाव पष्ठ अञ्च के अन्त तक चलता है, जब तक वासवदत्ता प्रकट नहीं हो जाती है। इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति होगी—स्वयने दृष्टा या वासवदत्ता स्वयनवासवदत्ता तामधिकत्य कुदमिदिमिति स्वयनवासवदत्तम् नाटकम्।

### स्वप्नवासवदत्त का सारांश

यह छ। अङ्कों का नाटक है। महाकिव भास के रूपकों में यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कथानक की दृष्टि से यह प्रतिज्ञायोगन्य स्थाग का अवशिष्ट भाग है।

उज्जयिनी से महासेन चण्डप्रद्यात की पुत्री वासवदत्ता का हरण कर अपने राज्य वरसदेश में लाने के अनन्तर महाराज उदयन उसमें अतिशय आशक्त हो राज्यकार्य में घिच नहीं लेते है जिसके परिणामस्त्रका वरपराज्य का अधिक भाग उनका शत्रु आहणि हर लेता है। उस आहुन राज्य को जौटाने के लिए कूटनीतिज्ञ महामात्य योगन्धरायण ने मगधराज दर्शक का वहन पद्मावती के साथ उदयन का विवाह कराने के लिए उपाय सोचा। राजा उदयन के शिकार खेलने के लिए वन में जाने पर योगन्धरायण ने रानी वासवदत्ता को मनाकर आगा तथा वासवदत्ता के अग्नि में जलकर मरने की अक्षवाह फेल्यों। अनन्तर योगन्धरायण ने बाह्मण का वेष बनाया और वासवदत्ता को आगी बहन कनाकर आवन्तिकावेष में उन्हें राजकुमारी पद्मावतो के पास न्यास के रूप में

रक्षा। उसकी प्रतिज्ञा एवं प्रयास के फलस्वरूप ही पद्मावती के साथ उदयन का विवाह सम्पन्न हुआ। परन्तु विवाह के बाद भी राजा उदयन पूर्वपत्नी वासवदत्ता को मूल न सके।

अपने पित उदयन के प्रेम को न पाने से पद्मावती को शिरोवेदना हुई। उसकी अस्वस्थता का समाचार पाकर उदयन समुद्रगृह में गये। वहाँ उसको न पाकर राजा उसकी शय्या पर सो गये। पद्मावती की शिरोव्यथा का समाचार पाकर वासवदत्ता भी वहीं आयीं और सोये हुए राजा को पद्मावती समझकर शब्या के एक भाग में सो गयी। राजा उदयन ने स्वप्न में वासवदत्ता को प्रेमगित वाक्यों से सम्बोधित किया। तब वासवदत्ता को राजा की प्रतीति हुई। उसने राजा के लटकते हुए हाथ को शय्या पर रख दिया। राजा उदयन वासवदत्ता के स्पर्श से उन्हें पहचान कर पकड़ने की चेष्टा किये। परन्तु इसी बीच वासवदत्ता हाथ छुड़ाकर भाग गयी तथा दौड़ते राजा द्वार-पक्ष से ताडित हो बैठ गए। विदूषक ने सान्त्वना दी कि वे स्वप्न देखे हैं, देवी वासवदत्ता अब इस संसार में कहाँ हैं ? इसी बीच राजा उदयन का रमण्वान् नामक मन्त्री आरुणि को परास्त का राजा का अपहृत राज्य लौटाता है। उदयन पद्मावती के साथ अपनी राजधानी लौटे। न्यासभूता वासवदत्ता भी पद्मावती के साथ गई।

स्वय्नवासवदत्त के अन्तिम अंक में महासेन चण्डप्रद्योत के द्वारा प्रेषित वासवदत्ता की घात्री वसुन्धरा और कञ्चुकी उनका सन्देश और वासवदत्ता एकं उदयन के विवाह का चित्र लेकर आते हैं। पदमावती वासवदत्ता का चित्र देखकर अपने पति राजा उदयन से "इसी रूप की स्त्री मेरे पास है" ऐसा कहती है। राजा के अनुरोध पर वह आवन्तिका को बुला लाती है। यौगन्धरायण भी उसी समय ब्राह्मण का छद्मवेष धारण कर वहन लेने के आता है। वासवदत्ता को देखकर धात्री वसुन्धरा पहचानती है और यौगन्धरायण भी प्रकट हो राजा को सब बृत्तान्त बता देता है। सारे रहस्य खुल जाते हैं। मङ्गलमय परिणाम से सब प्रसन्न होते हैं। राजा सपरिवार उज्जियनी में प्रद्योत के पास जाने के लिए उद्यत होते हैं। भरतवाक्य के साथ नाटक की समाधि होती है।

स्वप्नवासवदत्तम् के अन्तिम अंक में महासेन चण्डप्रद्योत के द्वारा प्रेषितं वासवदत्ता की धात्री वसुन्धरा श्रीर कञ्चकी उनका सन्देश और वासवदत्ता एवं उदयन के विवाह का चित्र लेकर आते हैं। पद्मावती वासवदत्ता का चित्र देखकर अपने पति राजा उदयन से "इसी रूप की स्त्री मेरे पास है" ऐसा कहती है। राजा के अनुरोध पर वह आवन्तिका को बुला लाती है। योगन्धरायण भी उसी समय ब्राह्मण का छद्मवेष धारण कर बहन को लेने के लिए आता है। वासवदत्ता को देखकर धात्री वसुन्धरा पहचानती है और योगन्धरायण भी प्रकट हो राजा को सब बृत्तान्त बता देता है। सारे रहस्य खुल जाते हैं। मङ्गलमय परिणाम से सब प्रसन्न होते हैं। राजा सपरिवार उज्जियनी में प्रद्योत के पास जाने के लिए उद्यत होते हैं। भरतवानय के साथ नाटक की समाधि होती है।

## स्वप्नवासवदत्तम् में नायक-रसादिनिरूपण

स्वप्नवासवदत्तम् नाटक का नायक उदयन है जो नायक के सामान्य गुणों से युक्त घीरललितनायक की कोटि में आता है। नायक का सामान्य लक्षण है—

"त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही।

दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजोवदग्ध्यशीलवान्नेता"।। (सा० द० ३-३०)

धीरलोलत का लक्षणिवशेष यथा—

"निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्" । (सा०द० ३-३४) उपर्यु वत गुणो से यह उदयन पूर्ण है। इस नाटक की नायिका वासवदत्ता स्वकीया मध्या है। स्वकीया नायिका का लक्षण है—

"विनयार्जवादियुक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया" । (सा॰ द०३-५७)

"मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयौवना । ईषत्प्रगल्भवचना मध्यमव्रीडिता मता" ॥ ( सा॰ द॰ ३-५९ )

यहाँ दूसरी नायिका पद्मावती स्वकीया और मुग्धा है । मुग्धा का लक्षण है-''प्रथमाऽवतीर्णयीवनमदन्विकारा रती वामा ।

कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा''।। (सा० द० ३-५८)

इस नाटक में यौगन्धरायण, विदूषक आदि प्रमुख उपयोगी पात्र हैं। इस नाटक का अङ्गीरस तो सम्भोग शृङ्गार है परन्तु पूर्व में वह विप्रलम्म शृङ्गार ही है। कहा भी गया है ''न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पृष्टिमश्नुते" अर्थात् विप्रलम्भ शृङ्गार के विना सम्भोग शृङ्गार अध्रा ही रहता है। अतः कवि ने बड़े कौशल से उदयन का वासवदत्ता में कम्ण विज्ञलम्भ की पृष्टि की है। कम्ण विप्रलम्भ रस का लक्षण हैं—

"यूनोरेकतरस्मिन् गतवित लोकान्तरं पुनर्लभ्ये । विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करणिविप्रलम्भाख्यः"।। (सा० द० ३-२०९) उदयन का पद्मावती में सम्भोग शृङ्गार है। सम्भोग शृङ्गार का लक्षण है— "दर्शनस्पर्शनादीनि निषेवते विलासिनौ । यत्राऽनुरक्तावन्योन्यं सम्भोगोऽयमुदाहृतः"।।

परन्तु वास्तव में देखा जाय तो पता चलता है कि उदयन वासवदत्ता को भूल नहीं पाते हैं और जिसके कारण नवोडा पद्मावती भी सम्भोग सुख का अनुभव नहीं कर पाती है अपितु सिर की व्यथा से पीडित हो जाती है। सम्भोग शृङ्कार तो नाटक के अन्तिम भाग में ही है, जब वासवदत्ता का रहस्य खुलता है और समस्त राजपरिवार आनन्दपूर्ण हो जाता है।

नाटक में वीर, हास्यादि रस भी अङ्ग रूप में निवद्ध हैं। निर्वेद, दैन्य आदि ह्यिभिचारिभाव तत्तत् रसों के सापेक्षी हैं। रत्यादि स्थायी भाव हैं। रीति प्रायः वैदर्भी है, तथा गुण प्रायः प्रसाद है।

# स्वष्नवासवदत्तम् के प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण

उदयन—प्रस्तुत नाटक में उदयन घीरललित नायक के रूप में चित्रित है। नायक का सामान्य लक्षण साहित्यदर्पण में कहा गया है--

''त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही । दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजोवैदग्ध्यशीलवान्नेता''।। (सा० द० ३-३०) धीरललित का लक्षण विशेष भो प्रतिपादित है—– ''निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्। (सा०द० ३-३४) उपर्युक्त गुणों से यह उदयन पूर्ण है। भास के प्रस्तुत इस नाटक में उदयन का परिचय अधिक नहीं मिलता है। केवल इतना ही मिलता है "भरतानां कुले जातः" "अस्ति वस्तराज उदयन नाम"। प्रतिज्ञायीगन्धरायण के अनुसार उदयन भरतवंशीय शतानीक का पुत्र था और उसके नाना का नाम सहस्रानीक था तथा कीशाम्बी उसकी (उदयन की) राजधानी थी। उदयन ने सहामान्य योगन्धरायण की प्रतिज्ञा के कुनक से महासेन की पुत्री वासवदत्ता का हरण किया था और उसमें इतना आसकत था कि उसने अपने राज्यकार्य में कोई रुचिन ली। फलस्वरूप उसके शत्रु आरुणिने उसके राज्य के कुछ भाग को हड़प लिया। अतः योगन्धरायण ने अपनी प्रतिज्ञा का शेष अंश पूरा किया है इस नाटक में। वास्तव में यह नाटक प्रतिज्ञा योगन्धरायण का उत्तराई समझा जाता है।

इस नाटक में उदयन के चिरत्र के "प्रेमी" अङ्ग का सर्वाङ्गीण विकास हुआ है। अन्य बातें गोण हैं। नाटक का स्थूल उद्देश्य है, आशिण से राज्य को वापस लेना। इसमें सहायक है नागव सैन्यवल। अतः उदयन का महामात्य योगन्धरायण षड्यन्त्र करता है। वह वासवदत्ता के और अपने जलमरने की वात फैलाता है। उसकी योजना के अनुसार वासवदत्ता के समक्ष ही उदयन का पद्मावतो से विवाह हो जाता है किन्तु कभी एक क्षण के लिए भी वह (उदयन) अपने हृदय से वासवदत्ता की छिव को नहीं हटा पाता। यद्यपि पद्मावती के प्रति उसके हृदय में अनुराग का उदय हो रहा है, पर वासवदत्ता के प्रति उसका प्रेम अब भी अञ्चण है — "तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्या वयम्"। पद्मावती के परिणय को वह परिस्थितियों का परिमाण मात्र मानता है "कालक्ष्मण पुनरागतदारभारः" इत्यादि कहकर। पद्मावती की प्राप्ति के बाद भी कानता के स्थान की पूर्ति नहीं होती — "वयमिव कान्तावियुक्ताः स्युः" इत्यादि से स्पष्ट है। विद्यक के द्वारा हट्युवंक पुछे जाने पर वह स्पष्ट शब्दों में कहता है— "वासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनो हरित"।

पद्मावती, वासवदत्ता और चेटो के वार्ताळाप से विदित है कि वह निरन्तर बासवदत्ता के गुणों को याद करता है । पद्मावती ने जब वीणा सीखने के लिए कहा तो राजा लम्बी सौंस लेकर चुप हो गया। जैसे—"अभणित्वा किश्विद् दार्घ निःश्वस्य तूर्व्योकः संवृतः" । पद्मावती कहती है — "तकंयामि आयीया वासवदत्ताया गुणान् स्मृत्वा दक्षिणतया ममाग्रतो न रोदिति''। दर्शंक के भवन में अतिथि होने पर भी उदयन के मुख से निकल ही जाता है ''वसन्तक ! सर्वमेतत् कथिषष्ये देव्ये वासवदत्तार्ये''। यह इतने स्वाभाविक ढंग से निकलता है मानो वासवदत्ता जीवित हो । वासवदत्ता में उसका प्रेम बद्धमूल है । वह कहता है— ''दु:स्रं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः''। पाँचवें अङ्क के ''स्मराम्यवन्त्याविपतेः सुतावाः'' और ''बहुशोऽप्युपदेशेषु'' इत्यादि पद्यों में उज्जयिनी का नाम सुनने से उदयन वासवदत्ता की याद में इतना खो जाता है कि स्वप्न में उसी का नाम लेकर वड़बड़ाता है : षष्ठ अङ्क में जड घोषवती वीणा जो वासददत्ता को प्यारी थी, को पाकर विक्षिप्त सा होकर उपालम्म देता है। जैसे — ''अस्निग्धासि घोषवित ! या तपस्विन्य न स्मरिस ।'' यद्यपि वह पुनः राज्य की प्राप्ति भी कर लेता है परन्तु वीणा को पाकर फिर वह वासवदत्ता को भूल नहीं पाता। वे दिन प्रिया-विरह में पर्वत जैसे हो गये हैं। वह देहान्तर में भी अपनी प्रिया को भूल नहीं सकता । वह कहता है---''कथं सा न मया शक्या स्मर्तु देहान्तरेष्विप।'' पौचवें अङ्क के जिस सुन्दर दृश्य के आधार पर नाटक का नामकरण हुआ है उसकी पृष्ठभूमि में वासवदत्ता ही है। स्वष्न में भी वासवदत्ता का सान्निष्य यदि मिले तो वह चिरिनद्रा की कामना करता है। जैसे वह कहता है-"यदि तावदयं स्वप्नो घन्यमप्रतिबोधनम् । अयायं विश्रमो वा स्याद् विश्रमो ह्यस्तु मे चिर्म"।। उदयन के अत्यधिक प्रेम के कारण ही वासवदत्ता जलकर भी नहीं मरी है। जैसे द्रष्टव्य है--"उपरताऽप्यनुपरता महासेनपुत्री एवमनुकम्प्य-मानार्यपुत्रेण''। उदयन के वियोग दुःख को अतुलनीय बताते हुए इसी को ब्रह्मचारी भी प्रथम अङ्क में कहता है--''नैवेदानी तादशाश्चक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषीवियुक्ताः। घन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता भर्तृ स्नेहात् सा हि दश्वाऽप्यदग्धा" ॥

उदयन के प्रेमी मन का एक विशिष्ट गुण है सानुक्रोशत्व । अपने इसी गुण के कारण वासवदत्ता का जलन सुनकर स्वयं भी जलना चाहता है। वासवदत्ता इसके इसी गुण को कहती है—''जानामि जानास्यार्यपुत्रस्य मिय सानुक्रोशत्वम्।'' सानुक्रोशत्व और दाक्षिण्य दोनों ही गुणों का आघार हृदय की कोमलता है। इसी कोमल हृदय के कारण वह पर दु:ख कातर है। चतुर्थ अङ्क में विद्वक जब भीरों पर रोष प्रकट करता है, उदयन उसे रोकता है—''मा मा भवानेवम्'' इत्यादि उक्तियों के द्वारा। उज्जयिनी से भाग आने के बाद अपने कोमल स्वभाव के कारण ही वह अङ्कारविती को अपने प्रवास-दु:ख से दु:खी समझता हुआ कहता है—''मम प्रवासदु:खार्ता माता कुशलिनी ननु''। इससे उसके हृदय की सरलता भी द्योतित होती है।

उदयन के मन में अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव है। इसी कारण वह आसन से उठकर महासेन के सन्देश को खड़ा होकर सुनता है। दूसरों के गुणों को ठीक से समझना और उचित सम्मान देना वह अपना कर्तव्य मानता है। चतुर्थं अच्छ की समाधि पर अतिथियों से मिलने के समय वह अपने इसी गुण के कारण दर्शक के साथ वैठने के लिए जाता है। सामाजिक नियमों के औचित्य का वह समर्थंक है। अतः वह पद्मावती को साथ में विठाकर महासेन का सन्देश सुनता है। वह महापुरुष होने के कारण घैर्यशाली है। जैसे द्रष्टव्य है—"आगमप्रधानानि सुलभपर्यवस्थानानि महापुरुषह्रदयानि भवन्ति"। उसकी कुलीनता, विद्वत्ता, आयु और रूप को देखकर ही महाराज दर्शक अपनी बहन पद्मावती को उसे देते हैं। जैसे—"अभिजनविज्ञानवयोरूपं हष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता"। चेटी के ही शब्दों में सुन्दरता में वह शरचाप से हीन कामदेव ही है।

इस प्रकार उदयन में महापुरुष के तमाम लक्षण हैं। अतः सचमुच वह अत्यन्त गुणी है। यही कारण है कि पिथक भी राह चलते उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे द्रब्टब्य है ''स खलु गुणवान् नाम राजा य आगन्तुकेनापि अनेन प्रशस्यते''। इस प्रकार उदयन प्रस्तुत नाटक में घीरललित नायक के रूप में चित्रित है।

वासवदत्ता—ना्यशास्त्र की दृष्टि से प्रस्तुत नाटक की नायिका वासवदत्ता स्वीया मध्या है। स्वीया मध्या का लक्षण है— "विनयार्जवादियुक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया" । (सा॰द० ३।५७) "मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयीवना ।

ईषत्रगल्मवचना मध्यमवीहिता मता"।। (सा॰ द० ३।५९)

नाटक में पता चलता है कि उदयन का और वासवदत्ता का छन्योन्य प्रेम है। किन्तु दोनों के प्रेम में अन्तर है। उदयन के प्रेम में आसक्ति है परन्तु वासवदत्ता के प्रेम में त्याग । वासवदत्ता अपने पति की प्रतिष्ठा एवं समृद्धि के लिए यौगन्घरायण की योजना के अनुसार चलती है। वह योगन्धरायण की योजना में विश्वास करती है। जैसे द्रष्टव्य है उसकी उक्ति—"भवतु अविचार्य क्रमं न करिष्यति"। इस विज्ञास का वियानक है, वासवदत्ता का उदयन के प्रति अतिगय प्रेस ही । उन्माद प्रेमी-यन की चरमावस्या है । वासवदत्ता भी इस अवस्या को प्राप्त है। जैसे--''जानामि जानामि अयमपि जन एवमुन्मा-दितः'': वह इसी उन्माद में अपने स्वजनों को छोड़कर उदयन के साथ भाग कर आई। वीणावादन के समय उसके हाथ से कोण खिसक जाता था और वीणा के स्थान पर आकाश में ही हाथ चला करता था। इतना होते हुए भी वह उदयन की समृद्धि के लिए पद्मावती का सपत्न होना स्वीकार करती है। लम्बे विरह के दिनों को बिताती है। वह कहती है-"आर्यपुत्रं पश्यामीत्यनेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागा''। समुद्रगृह में एकान्त पाकर यद्यपि उसका प्रेम उमड़ता है। वह हृदय एवं दृष्टि की तुष्टि के लिए वहाँ ठहर जाती है। जैसे— "नात्र कश्चिजनः । यावन्मुहत्तंकं स्थित्वा दृष्टिं हृदयं च तोषयामि" ।

उदयन में वासवदत्ता जितना आसक्त है, उससे थोड़ा भी न्यून पितपरायण नहीं है। पद्मावती से परिणय के बारे में जब वह जानती है कि उसका पित दोषी नहीं तो उसका रोष समाप्त हो जाता है तथा कहती है—"अनपराख इदानीमार्यपुत्रः"। चतुर्थ अङ्क में प्रमदवन में वह अपने पित को विरहकाल में प्रथम बार देखती है और स्वस्थ शरीर देखकर खुग होती है, कहती है— 'दिष्ट्या प्रकृतिस्थगरीर आयंपुत्रः"। प्रमदवन में ही उदयन के अधीर होने एर दह स्वयं तो जाती है परन्तु उदयन को सान्त्वना देने के लिए पद्मावती

को छोड़ जाती है। जैसे— "एवं भवतु। अथवा तिष्ठ त्वम्। उत्किष्ठतं भर्तारमुज्झित्वायुक्तं निर्गमनम्। अहमेव गमिष्यामि"। यद्यपि पद्मावती उसकी सौत
है। परन्तु अपनी विरहावस्था में उदयन की एक मात्र सहायिका पद्मावती ही
है, यह समझती हुई उसकी शिरोव्यथा सुनकर वह क्षुत्र्य हो जाती है। वहती
है— "अहो अकरुणाः खल्बीश्वरा मे। विरहपर्युत्सुकस्य आर्यपुत्रस्य विश्वामस्यलमुतेयमिष नाम पद्मावती अस्वस्था जाता।"

वासवदत्ता का हृदय आशुतोष एवं निष्कपट है। पद्मावती के द्वारा यह बात जानकर कि उदयन पद्मावर्धा के बाणा सीखने की प्रार्थना को सुनकर गहरी साँस लेने लगे, वह धन्य धन्य हो जातो है। उदयन के मुख से ''वासवदत्ता-बढ़ं न तु तावन्मे मनो हरति" सुनकर वह कहती है "भवतु भवतु दत्तं वतनमस्य परिखेदस्य''। वासवदत्ता में सौन्दर्यं के साथ-साथ कुलीनता भी है। वह उज्ज-यिनीनरेश महासेन चण्डप्रद्योत की पुत्री है फिर भी विनयी है। तापसी उसे देखकर कहती है—''यदा हशी अस्या आकृतिरियमिष राजदारिकेति तर्कयामि।'' दर्शक को महारानी इसे उच्च कुलप्रसूत समझती हुई ही कौतुक माला गूँथने के लिए चेटी को इसके पास भेजती है। महारानी के शब्दों से "महाकुलप्रसूता, स्निग्धा, निपुणा'' ये तीन गुण एक ही साथ आविष्कृत होते हैं। उसमें संवेदनशीलता है। वपोवन में हटायी जाती हुई वह यौगन्यरायण से कहती है--- 'आर्य! तया परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति यथायं परिभवः।'' पद्मावती के सौत हो जाने पर भी उसमें इसका स्नेह कम नहीं होता, न तो ईव्या ही अङ्कुरित होती है। परन्तु सीतमर्दन नामक औषध को बड़ी चतुराई से कौतुक माले में अनुप्यागी सिद्ध कर फेंक देती है। तपोवन में पद्मावती को देखकर ही उसमें वह बहन का सा भाव धारण कर लेती है । कहती है -- ''राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिका स्तेहोऽपि मेऽत्र सम्पद्यते" । स्वभाव से वह परम दयाल है । समस्त घटनाओं के कारणभूत यौगन्धरायण के प्रति कभी उसके मुँह से एक भी कठोर शब्द नहीं निकलते।

वासवदत्ता सच्चरित्र है। वह प्रोषितभर्तृका का आचरण करती हुई परपुरुष दशैन का परिहार करती है। इसी कारण पद्मावती उसे न्यासरूप में एखने में हिचिकचाती नहीं है। उदयन स्वप्नावस्था में वासवदत्ता को देखने के बाद बिदूषक से कहता है—"स्वप्नस्थान्ते विवुद्धेन नेन्नविप्रोषिताञ्जनम्। चारित्रमिप रक्षान्त्या दृष्टं दीर्घालकम्मखम्"।

वासवदत्ता प्रत्युत्पन्नमित है। बहुत जगहों पर अपने पित के पक्ष में वह प्रोवितभतृं का की मर्यादा को लाँच जाती है परन्तु बड़ी चतुराई से उस बात को सम्भाल लेती है। जैसे—"आर्यपुत्र ! पक्षपातेन अतिकान्तः समुदाचारः। अस्तु हष्ट उपायः"। पद्मावती के द्वारा क्षमा याचना करने पर वासवदत्ता सगी बहन की तरह उसे स्नेह देती है। कहती है—"अधिस्वं नाम शरीरमपराष्ट्यति।"

इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रस्तुत नाटक की नायिका वासवदत्ता है जिसमें स्नेही स्वभाव, सच्चारित्रता, सरलहृदयता, दयालुता, बुद्धिमत्ता, पतिपरायणता, त्याग आदि गुणों का सहज एवं स्वाभाविक विकास मिलता है। इसका प्रेम सम्बन्ध उदयन के साथ जन्म-जन्मान्तरों तक रहने वाला है न कि केवल शरीर मात्र तक है। आदर्शप्रीमिका होती हुई वासवदत्ता एक हयागपूर्ण नारी का आदर्श भी प्रस्तुत करती है।

पद्मावती-प्रस्तुत नाटक में पद्मावती स्वीया मुग्धा नायिका के रूप में

चित्रित है। स्वीया का लक्षण है-

"विनयार्जवादियुक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया" (सा॰ द० ३-५७) मुखा नायिका विशेष का लक्षण है—

प्रथमाऽवतीणंयौवनमदनविकारा रती वामा।

कथिता मृदुश्च माने समधिकलञ्जावती मुग्धा"।। (सा०द०३-५८)
पद्मावती के चरित्र विश्लेषण से सभी लक्षण प्राप्त होते हैं। पद्मावती
मगधाधिप दर्शक की बहन है जो किशोरावस्था को पार कर यौवनावस्था में
पदार्पण कर चुको है। अतः रूपयौवन से सम्पन्न पद्मावती है। इसका चित्रण
महाकवि भास ने बड़े मनोयोग से किया है। अपूर्व सौन्दर्य का इसमे दर्प नहीं
दीखता अपितु दीखती है केवल शालीनता। गुरुजनों के प्रति आदरभाव, समं
में विश्वास, वचन की दृढ़ता, क्रोध करने की जगह मर्यादित व्यवहार, सपत्नी में
भी वहन सा व्यवहार आदि पद्मावती के उदास चरित्र की विशेषताएँ हैं।

ष्रयम अङ्क के प्रारम्भ में ही पद्मावती के दर्शन होते हैं। इसे देखते ही वासवदत्ता के मुँह से अनायास ही फूट पड़ता है "अभिजनानुरूपं खल्वस्या रूपम्।'' क्षणभर पहले जो पद्मावती के व्यवहार से परिखिन्न थी, वह वासव-दत्ता उसकी प्रशंमा करने में धकती नहीं-- 'निह रूपमेव वागिप खल्वस्या मधुरा"। द्वितीय अंक में पद्मावती को देखकर सखी की "इयं भर्नु दारिका उत्कर्णंचूलिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदविन्दुविचित्रितेन परिश्रान्तरमणीयदर्शनेन मुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तीत एवागच्छति'' इस उक्ति के द्वारा पद्मावती के वयःसन्धि के सौन्दयं की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार पद्मावती केवल सुन्दर ही नहीं, श्रेष्ठराजकुल से सम्बन्धित भी है, अत एव कुलीनता एवं शालीनता उसके स्वाभा-विक गुण हैं। चतुर्थ अङ्क में जब उदयन विदूषक से अपनी भूत और वर्तमान पितनयों के बारे में जिज्ञासा करता है तो विदूषक अपनी रुझान पद्मावती की कोर प्रकट करता है। कहता है-- "तरुणी, दर्शनीया, अकोपना, अनहङ्कारा, अधुरवाक्, सदाक्षिण्या" इत्यादि । उदयन भी उसे मुन्दर एवं गुणों में पूर्ण मानता है । जैसे द्रष्टव्य है--''हपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्ताम्'' इत्यादि । वासवदत्ता में आस्वत उदयन भी उसके रूप की प्रशंसा करता हुआ कहता है--''भूयदच 'विद्धा वयम्' इत्यादि । उदयन के ही शब्दों में पद्मावती के रूप, चरित्र और मधुर व्यवहार ने उसे आकर्षित किया है "पद्मावती बहुमता मम यद्यपि क्ष्पणीलमाधुर्यः'' इत्यादि । स्वभाव की मधुरता, सुसंस्कृत व्यवहार और शाली-नता, सीन्दर्यको आह्नादक एवं स्तुत्य बनाते हैं। पद्मावती के चरित्र में इन पहलुओं का आद्योपान्त विस्तार ही देखा जाता है।

पद्मावती की घमं में विशेष रुचि है। कञ्चुकी के कथन ''घमंप्रिया नृपसुता निह धमंपीडामिच्छेत् तपस्विषु कुलब्रतमेतदस्याः'' से तथा ''कस्याथं। कलशेन को मृगयते'' इत्यादि घोषणा से पद्मावती की घमंनिष्ठा प्रतीत होती है। इच्छुक तपस्वी को यथाभिलिषत दान देकर अपने इस दानकार्य में स्वयं पर तपस्वियों का ही अनुग्रह देखती है। तद्यया—''आत्मानुग्रहांमच्छिति नृपसुता धमाभिराम-पिया।'' इसकी कुलीनता, शालीनता, धमाभिरुचि, घोरता आदि गुणों को देखकर ही योगन्धरायण वासवदत्ता को इसके हाथ में न्यास के रूप में रखना

चाहता है। कहता है——"धीरा कन्येयं दृष्ट्यम्प्रचारा शक्ता चिरत्रं रक्षितुं में भिगन्याः।" योगन्धरायण की इच्छा को पूरा करने में जब इसका काञ्चकीय टालमटोल करता है तो यह मीठे शब्दों से डाँटती है——"आर्य! प्रथममुद्धोप्य कः कि मिच्छतीति अयुक्तमिदानी विचारियतुम्।" इसके साधुस्वभाव को देखकर वासवदत्ता को न्यास रूप में रखते हुए योगन्धरायण को आत्मविश्वास है कि वासवदत्ता यहाँ उत्किण्ठत नहीं होगी। कहता भी है—"साधुजनहस्तगतैषा नोत्काण्ठव्यते।"

पद्मावती में उच्चकुलमुलभ शालीनता एवं त्रपा है। उदयन के प्रति उसके युवा गन में अनुरक्ति है। ''राजा मोहमुपगतः'' ऐसी ब्रह्मचारी की उक्ति को सुनकर पद्मावती मदहोश सी हो जाती है। परन्तु उदयन की चेतना बापस आ गयी यह सुनकर ''दिष्ट्या ध्रियते । मोहं गत इति श्रुत्वा ज्ञुन्यमिव मे हृदयम्'' इत्यादि कथन को करती है। पुनः चेटी जब कहती है "वासवदत्ता के मर जाने पर क्या उदयन अपना दूसरा विवाह करेंगे" तो पद्मावती इसे अपनी मन की बात मानता है। यथा---''मम हृदयनैव सह सन्त्रितम्'। इससे स्पष्ट होता है कि उदयन के प्रति इसकी अनुरक्ति तो है पर शालीनता-पूर्ण है। चतुर्थ अङ्क में वासवदत्ता के ''हला ! प्रियस्ते भर्ता ?'' प्रश्न का उत्तर वह कुलीनता के साथ देती है-"'आर्ये न जानामि। आर्यपुत्रेण विरहिता उत्कण्ठिता भवामि।" विदूषक जब उदयन से बार-बार वासवदत्ता और पद्मावती में उसके प्रम की अधिकता जानना चाहता है तो पद्मावती इसे बड़ी धृष्टता समझती है और कहती है-- "अहोऽस्य पुरोभागिता एतावता हृदयं न जानाति"। उदयन की वासवदत्ता में अत्यधिक आसक्ति जानकर जब चेटी ''अदाक्षिण्य: खल भर्ता'' कल्ती है तो पद्मावती उदयन म दाक्षिण्यगुण हा बतावी है—''हला ! मा मेदमु । खदाक्षिण्य एव आर्यपुत्रो य इदानीमपि आर्याया वासवदत्ताया गुणान् स्मरति" इत्यादि के द्वारा।

पद्मावती में धैर्य की पराकाष्ठा है। स्वयं उदयन कहता है ''इयं बाला नषोद्वाहा'' इत्यादि। पद्मावती का हृदय सत्य की जानकर भी कहीं अपनी मर्यादा को लौवता नहीं है, भले ही इसके सिर में व्यथा हो गई है, परन्तु कहीं भी रहस्योद्भेदन नहीं है। पद्मावती के हुदय में दूसरों के प्रति आदरभाव है। दूसरों के आदर में वह अपना सम्मान समझती है। अतः दासी के द्वारा पृष्प समृद्धि को नष्ट नहीं करना चाहती है। कहती है— ''आर्यपुत्रेण इहागत्य कुसुमसमृद्धि दृष्ट्वा सम्मान्तिता भवेयम्''। वासदत्ता के मायके के लोगों का आना जानकर वह उन्हें आत्मीय ही समझती है— ''प्रियं में ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुम्''। उदयन जब वासवदत्ता की धात्री आदि के समक्ष उसे भी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उनकी मनोदशा को समझती हुई सना करती है— ''आर्यपुत्रस्यापरः परिग्रह इति उदातीनिमित्र भवित''। इत्तमें उसके दूसी के हुदयगत भावों को पढ़ने की समता का पता चलता है। वित्रलिखित वासवदत्ता को देखती हुई वह सिर से उसका अभिवादन करती है। सम्मुख लायी नयी वासवदत्ता का मुख जब राजा देखना चाहता है तो वह ''प्रोषितभर्गुका परपुरुषदर्शनं परिहरति तदार्या पत्र्यतु सहशो न वेति'' कहकर वासवदत्ता की धात्री वसुन्वरा को वासवदत्ता को देखने के लिए प्रीरत करती है। वासवदत्ता के प्रकट हो जाने पर अपने किये गए सखी-व्यवहार के लिए धमा मांगती है। कहती है— ''सिखिजनसमुदाचारे णाजानन्त्यातिकान्तः समुदाचारः तच्छोर्षण प्रसादयामि''।

इस प्रकार सहाकि नास ने पद्मावती का चित्रण बड़े ही मनोयोग से किया है इसमें सन्देह नहीं। पद्मावती भी प्रस्तुत नाटक की नायिका ही है क्यों कि नाटक का नायक उदयन दक्षिण है अतः उसकी दोनों भार्यायं वासवदत्ता और पद्मावती नायिका ही हैं, ऐसा मेरा विचार है।

### स्वप्नवासवद्त्तस्य संचिप्तकथासारः

प्रथमाङ्कः —प्रथमाङ्के वत्सदेशस्य महामात्या यौगन्घरायणः स्वयं परिव्राजकतेपथ्य आवन्तिकावेषधारिण्या वासवदत्तयाऽनुगम्यमानस्त्रेषोवनमागच्छति ।
अस्मिन्नेव काले मगधराजदर्शकभिगनो पद्मावता तपोवनम्प्रविशति । तदाज्ञया
तस्याः काञ्चुकोय उद्वोषयति यद् यो यद् वाच्छेत् सः अत्रागत्य याचनां कुर्यात् ।
यौगन्धरायणो वासवदत्त्तया सह तमुपसप्पर्यं कथयति—इमाम्मे भिगनीं प्रोषितभर्तृ कां न्यासच्येण किञ्चत्कालपर्यन्तं स्वीकरोतु भवती । पद्मावती काञ्चुकीयेन
निजस्वीकृत्ति वितरित । अतो यौगन्धरायणः स्वकृतज्ञतां प्रकटयित ।

अस्मिन्नेवावसरे समागच्छति एको ब्रह्मचारी । यौगन्धरायणेन जिज्ञासितः
सः वासवदत्तावियोगविषुरस्य वत्सराजोदयनस्य वृत्तान्तं श्रावयति । तद्वृत्तान्तं
श्रुत्वा सर्वे दुःखिता जायन्ते । अनन्तरं सः ब्रह्मचारी गच्छति । यौगन्धरायणोऽपि
पद्मावत्यनुमति लब्ब्वा गच्छति । तपोधनाया आशीर्वादं लब्ब्वा पद्मावतीवासवदत्ते पर्णकुटीरम्प्रविशतः ।

द्वितीयाङ्कः—द्वितीयाङ्कस्य प्रवेशके चेटी रङ्गमञ्चम्प्रविश्य सुचयित यत् पद्मावती कन्दुकक्रीडां करोति । अनन्तरं वासवदत्तां वार्तां विद्वधती प्रविशति पद्मावती । तदानीमेव घात्री आगत्य शुभवृत्तान्तं सूचयित यत् मगवराजेनो-दयनाय पद्मावती दत्ता, उदयनेन सा स्वीकृता चेति । तदनन्तरमेकाऽन्या चेटी रङ्गमञ्चम्प्रविश्य ताः सूचयित यत् अद्येव पद्मावत्युदयनयोः परिणयो भवितेति भट्टिनी आदिशति अतः मङ्गलस्यानं शोद्यमाधादनोयम् ।

तृतीयाङ्कः — तृतीयाङ्कः पद्मावत्युदनयोः परिणयवृत्तान्तेन व्यथिता वासवदत्ता प्रमदवने स्वमनः सान्त्वयन्ती रङ्गमश्वमप्रविणति । तदानीमेवैका चेटी पुष्पं गृहात्वा तत्सविधे आगच्छति । सा वासवदत्तां प्रति पद्मावत्याः विवाहार्थे कौतुकमालां प्रथितुं कथयात । विविधोषधनाम पृच्छन्ती वासवदत्ता मनोज्ञां पुष्पमालां ग्रथ्नाति । परन्तु सपत्नीमर्दनं नामौषधन्तस्यां न गुम्फति । अपरा चेटी आगत्य तां मालां गृहीत्वा व्रजति । तयोः गमनानन्तरं वासवदत्ता स्वध-वस्योदयनस्य द्वितीयविवाहेन भृषां तथ्यमाना दुःखं विनोदियतुं शयनागार्मप्र-विशति ।

चतुर्थाङ्कः — चतुर्थाङ्कस्य प्रवेशके पद्मावत्युदयनसम्पन्नविवाहविषये प्रसन्नतां प्रकटयन् स्वास्वस्थतां प्रति चिन्तितः उदयनिमत्रः विदूषकः प्रविशति रङ्गमञ्चम् । तदानोमेव तमन्विव्यन्ती एका चेटो तत्रागत्य पृच्छति — "अपि स्नातो जामाता" इति । विदूषकः उदयनस्नानं कथयित्वा भोजनं विहाय विलेपनद्रव्यमेवानेतुं ताम।दिशति । अनन्तरम् उभी रङ्गमञ्चात् निष्कामतः ।

चतुर्थाङ्कस्य प्रारम्भे पद्मावती, वासवदत्ता, चेटी च प्रमदवने दृश्यन्ते । अत्र वार्तालापक्रमेण वासवदत्ता जानाति यत् यद्यपि पद्मावती उदयने प्रेम करोति, परन्तु वासवदत्तायामाबद्धमुदयनमनः आक्षितु सक्षमा नास्ति । अन- न्तरन्तत्र उदयनिवद्षकौ आगच्छतः । स्वधवदर्शनं परित्यज्य पद्मावती वासव-दत्तां निगूढियतुं साधवालतानिकुञ्जम्ब्रिकाति, राजविद्षकाविष सूर्यतापं वारियतुं तिन्नकुञ्जं प्रविशतुमिच्छतः । अतः चेटी श्रमरसंसक्तां लितिकामेकामान्दोल्य तदाः गमनं वारयति । अनन्तरं राजविद्षकौ विहरेव तिष्ठतः । इदानीमेव विद्षकौ राजानं पृच्छिति का ते प्रिया ? पूर्वं वासवदत्ता, इदानीं वा पद्मावतीति ? राजा कथयति—''यद्यपि पद्मावती बहुमता, परन्तु वासवदत्तावद्धं मे मनः न हरति ।'' श्रुत्वेमां वार्ताम्पद्मावतो राजानम्ब्रणसित, वासवदत्ता चाऽऽत्मतुष्टि लभते । पुनः राजाऽपि तदेव प्रश्नं विद्षयकम्पृच्छिति । विद्षयकः पद्मावतीम्प्रशंसित । अतः राजा कथयति—''सर्वं खलु निवेदियिष्यामि वासवदत्तायें'' । विद्षको वासवदत्ता-निधनं स्मारयति । उदयनो रोदिति । विद्षको जलमानेतुं बहिर्गच्छित । अवसरं प्राप्य वासवदत्ता लतामण्डपात् गच्छित पद्मावतीं राजानं सान्त्वियनुमादिश्य ।

विदूषको जलमादायागच्छित । राज्ञः समक्षं समुपस्थितो पद्मावतीं हब्द्वा तया कारणे पृष्टे सित स कथयति ''काशकुसुमरेणुना राज्ञो मुखं साश्रुपातिमिति''। राजाऽपि तदेव समर्थयति । अनन्तरं विदूषको राजानं भणति ''सम्भाव्यते यदद्या भवता सम्मेलनार्थं मगधराजः आगमिष्यतीति''। अतः सर्वे गच्छन्ति ।

पञ्चमाङ्कः -पञ्चमाङ्कस्य प्रवेशके पद्मिनिकामधुकरिके रङ्गमञ्चमप्रविशतः । उभयोविति जिपेनावगस्यते यत् पदमावती शिरोव्ययया तान्ताऽस्ति । अतः मधुकरिका वासवदत्तायं तद्वृत्तान्तं निवेदयितुं गच्छति । पद्मिनिका च विदूषकमन्विषति । तदनन्तरं पद्मिनिका विदूषकं श्रावयति पद्मावत्या अस्व-स्थतावृत्तम् । अनन्तरं सा शीर्षानुलेपनमानेतुं गच्छति । विदूषकञ्च तद्वृत्तान्तं राजानमुदयनाय निवेदयितुं गच्छति ।

पश्चमः ङ्कस्य प्रारम्भे वासवदत्तावियोगविधुरो राजोदयनो रङ्कमश्चमप्रविशति ।
तदानीमेवागत्य विदूषको राजानं पद्मावतीशिरोवेदनां श्रावयति । पद्मावतीमपि
वासवदत्तामिव चिन्तयन् राजा समुद्रगृहमुपसर्पति । विदूषकिद्वितीयो राजा समुद्रगृहे पद्मावतोमलञ्ज्वा तत्प्रतीक्षां कुर्वाणः शब्यामधिशेते । विदूषकः तन्मनोरञ्जनाय कथां कथयति । तदानीमेव राजा शेते । सुप्तं तं ज्ञात्वा विदूषकः शीतमः
पसारियतुं प्रावारकमानेतुं बहिर्गन्छति ।

ष्ठिया निविश्यमाना तत्रागच्छित । श्यानं राजानं पद्मावतीति मन्यमाना वासवदत्ता तस्मिन्नेव पर्यक् के स्विपित । राजा स्वप्ने वासवदत्ता तस्मिन्नेव पर्यक् के स्विपित । राजा स्वप्ने वासवदत्तां राजानं विज्ञायोत्तिष्ठति । राजा स्वप्ने वासवदत्तां पश्यित तथा प्रणयगश्चितविन्यैः संलपते । किश्वितकालानन्तरं वासवदत्तां तल्पात् विह्यत्वस्वमानं हस्तं तल्पे निधायापरदर्शनणाङ्कया वहिगंच्छिति । राजा तत्स्पर्शं-सुखमन्भूय तां गृह्णातुमिच्छिति परस्तु वासवदत्ता तद्धस्तमपसायं प्रपलायते । राजाऽपि तामनुसरित, परन्तु द्वारपक्षेण ताडितः सन्तिष्ठते ।

तदानीमेव विद्षक थागच्छति । तं प्रति वासवदत्तादर्शनम्प्रस्तौति उदयनः ।
परन्तु विद्षकः कथयति यत् उज्जयिनीसम्बन्धितकथाश्रवणादेव सा भवता स्वप्ने
हृष्टा, सा तु निश्चयेनोपरता । अनन्तरं राजिबद्षकौ भवने व्रजतः । तत्र काञ्चकीयो महाराजदर्शकृतान्तम् उदयनं श्रावयति यत् आरुणिशत्रुविनाशाय भवन्मन्त्री
रुमण्वान् महासैन्यसंयुक्तआगतोऽस्ति, अस्माकमि चतुरिङ्गणी सेना सन्नद्धा वर्तते,
अतः युद्धार्थं प्रयाणं कुरु । राजा प्रयाणं करोति ।

षष्ठाङ्कः — षष्ठाङ्कस्य विष्कम्भके काञ्चकीयो रङ्गमञ्चमप्रविषय प्रतीहारी मादिणति यत् महाराजमुदयनं श्रावय — महाराजमण्डप्रद्योतसकाणात् तस्य काञ्चकीयः, महिष्याऽङ्गारवत्या प्रेषिता वासवदत्ताधात्री चोषस्थिता । प्रतीहारी सन्देशं श्रावयितुमसमर्थतां प्रकटयति । सा कथयति घोषवतीवीणाधिगमनादधुना महाराजोदयनस्य वासवदत्ताविरहदुःखं नृतनञ्जातमतोऽधुना तत्समीपगमनस्य नास्ति देशः काल्यच । अयमपि वृत्तान्तः वासवदत्तासम्बद्ध इति कथिएता काञ्चकीयः पुनः आदिशति । अय प्रतीहारी सूचयित यत् विदूषकेन सह राजा इत एवान्यन्छित, अत्रव तस्मै निवेदयिष्यामि । अतः प्रतीक्षमाणो तो तिष्ठतः ।

अनन्तरं षष्ठाङ्कस्य प्रारम्भे विलपन् राजा घोषवतीमङ्के निधाय तामुपालभ-मानः प्रविश्वति । सो घोषवतीवीणायाः शुद्धचर्यं विदूषकं प्रेषयति । गते विदूषके प्रतीहारी राजानम्प्रति महासेनकाञ्चकीयस्य वासवदत्ताधात्रीवसुन्धरायाश्चागमनं श्रावयति । राजा पद्मावतीमाहूय तो सादरमुपस्थापयितुं प्रतीहारीमादिशति । वसुन्धराकाञ्चकीयौ आगत्य राजानम्प्रति महासेनस्य सन्देशं कथयतः यत् ''तव वासवदत्तायाश्च चित्रफलकं निर्मापयित्वा अङ्कारवतीप्रद्योताभ्यां युवयोः परिणयः सम्पादितः । यद्यपि वासवदत्तामृता, तदिष युवयोः चित्रं प्रेष्यत'' इति । एवमुक्तवा राजः समक्षं तयोश्चित्रफलकं स्थापयतः । चित्र दृष्ट्वैव पद्मावती आवन्तिक स्मरित । सा राजानं कथयित एतादृशी रूपवती वनिताऽत्रैव निवसित । राज सामानेतुमाज्ञापयिति ।

अस्मिन्नेव काले छद्मन्नाह्मणवेषे यौगन्यरायणः आगत्य स्वभगिनिक याचते । इतः पद्मावती अवन्तिकावेषधारिणीं वासवदत्तां गृहीत्वा राजानमुष् सर्पति । साक्षोभूता वासवदत्ताधात्री तां विनतां परयति । धात्री वासवदत्त परिचिनोति । झटित्येव यौगन्धरायणोऽपि छद्मवेषं परित्यज्य स्वं प्रकटयित सर्वत्रैवानन्दो जायते ।

# प्रमुखपात्राणां चरित्रचित्रणम्

उदयनः सामान्यनायकगुणैयुं क उदयनः घोरलिलतनायकत्वेन प्रथितोऽस् अस्मिन् स्वप्नवासवदत्ते नाटके । घीरलिलतस्य लक्षणं यथा साहित्यदर्पः कीर्तितम् — "निष्चन्तो मृदुर्गनशं कलापरो घीरलिलतः स्यात्" इति उदयनस् चारित्रिकविश्लेषणे सित निम्नाङ्कितानि वैशिष्ट्यानि हश्यन्ते —

उदयनः प्रसिद्धभरतवंशीयो नरेन्द्रोऽस्ति, यः वत्सदेशस्य शासनं करोति अस्य प्रेम वासवदत्तायामुदात्तमस्ति । स वासवदत्तायाँ सकलिममं संसारं शून्य मिव पश्यित । पद्मावत्या सह अस्य परिणये सम्मादितेऽिष असौ तस्यौ न रमते चतुर्थाङ्के पद्मावती कथयित "तर्कयामि आर्याया वासवदत्ताया गुणान् स्मृत्व दक्षिणतया ममाप्रतो न रोदिति" । प्रमदवने एव यदा विद्षकः पद्मावतं प्रशंसित तदा उदयनः कथयित—"वसन्तक ! सर्वमेतन् कथियित्ये देव्ये वासवदत्तायां" । पत्थमाङ्के उदयनः स्वप्नेऽिष वासवदत्तासंयोगं सबहुमानं पश्यित स कथयित—"यदि तावदयं स्वप्नो घन्यमप्रतिबोधनम् । अथायं विश्रमो व स्याद्विश्रमो ह्यस्तु मे चिरम्" । प्रथमाङ्के उदयनभे प्रशंसन् कथयित ब्रह्मचार्ति—"नैवेदानी तादशादचक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्रीदिशेषित्युक्ताः। घन्या स स्त्री यां तथा वेति भर्ता भर्तृक्तिहात् सा हि दग्धाऽप्यदग्वा' । इत्यमत्रोदयन प्रेम्णः लादर्श्व इति नात्र सन्देहः।

उदयनहृदये सानुक्रोशत्वं दृश्यते । वासवदत्ता तद्गुणं प्रशंसति—''जानामि जानाम्यार्यपुत्रस्य मिय सानुक्रोशत्वम् ।'' चतुर्थाङ्के यदा विदूषको माधवीलता निकुक्षं प्रवेष्टुम्असरसन्त्रासमुत्पादयितुं प्रयतते तदा वारयित उदयनस्तम्—"मा मा भवानेवम्" इत्याद्यक्तिभिः । अस्य मनिस श्रष्टानां गुरुजनानां कृते आदर्भ्यावो दृश्यते । स वासवदत्ताधात्रीमप्रति वासवदत्तामातुरङ्गारवत्याः कु्षालं प्रच्छिति——"मम प्रवासदुःखार्ता माता कुष्णलिनी ननु" इत्यादिकथनेन । वसुन्धराभकान्त्र कीययोः मुखात् श्राव्यमाणं महासेनसन्देशं श्रोतुम् आसनात् उत्तिष्ठते ।

अयमुदयनोऽस्ति धृतिमान् । यथा चतुर्थाङ्के चेट्या कथ्यते—''आगमप्रधाः नानि मुलभपर्यवस्थानानि महापुरुषहृदयानि भवन्ति''। उदयने कुलीनता, विद्वत्ता, आयुः, सौन्दर्यञ्चे त्येते गुणाः विद्यन्ते, येन प्रभावितः सन् महाराजदर्शकस्तस्में स्वभगिनीं पद्मावतीं दातुमैच्छत् । तद्यथा द्वितीयाङ्के चेटी कथ्यति—''अभिजन-विज्ञानवयोरूपं दृष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता''। तृतीयाङ्के यदा वासवदत्ता जामातुः उदयनस्य विषये पृच्छति, चेटी तास्प्रति तमुदयनं शरदापहीनं मन्म-थमेव प्रस्तौति ।

यद्यपि उदयने सन्ति केचित् मानवसुलभा दोषास्तदपि अस्मिन् गुणानामा-चिनयं दृश्यते । अयं हि प्रेमिलोकस्यादशंमस्मिन् जगित प्रस्तौति नात्र सन्देहः ।

वासवदत्तां—महासेनचण्डप्रद्योतस्य पुत्री अवन्तिराजकुमारी वासवदत्ताः अस्य नाटकस्य प्रधाननायिकास्ति, या स्वीया मध्या चित्रिताऽस्ति । साहित्यदर्षणे स्वीयायाः नायिकायाः लक्षणं यथा—"विनयार्जवादियुक्ता गृहकमंपरा पतित्रता स्वीया" । मध्यायाः लक्षणं यथा तत्रैव—"मध्या विचित्रसुरता प्रस्वस्मरयौवना । ईषद्प्रगत्भवचना मध्यमब्रोडिता मता" । वासवदत्ताचरित्रविष्ठेषणे निम्ना- ङ्कितवैशिष्ट्यानि प्राप्यन्ते—

वासवदत्तायाः उदयने अद्भुतं प्रेम अस्ति, यस्मिन् त्यागस्य भावना विद्यते । उदयनसमृद्घ्यथंमेव स्वपतिविरहं स्वीकृत्य योगन्धरायणनीत्यनुरूपं प्रयतते । योगन्धरायणे विश्वसिति । अस्मिन् विश्वासे मूलमस्ति उदयन प्रेम एव । सा कथयति "भवतु अविचायं क्रमं न करिष्यति" । पल्चमाङ्के समुद्रगृहके च सा कथयति—"कि नु खलु दृष्टास्मि ? महान् खल्वाययोगन्धरायणस्य प्रतिज्ञामारो सम दर्शनेन निष्फला संवृत्ताः" । इत्यमियं योगन्धरायणवदेव स्वकायंसाधने घीराऽस्ति । अस्यैव कृते इयं स्वसमक्षमेव पद्मावतीं स्वीकरोति । स्वकीयान् विरहदिवसान् यापयन्ती सा कथयति—''आयंपुत्रं पश्यामीत्यनेन मनोरथेन जीवामि सन्दभागा''।

इयमस्ति पतिपरायणा वासवदत्ता । पद्मावत्या सह परिणये तस्य घवो नास्ति दोषभाक् इति ज्ञात्वा तद्रोषः विलीयते सा कथयति—"अनपराह इदा-नीमायंपुत्रः" । चतुर्थाङ्को स्वविरहावधो प्रथमेऽवसरे हृष्ट्वा सा कथयति—"विष्ट्या प्रकृतिस्थणरीर आयंपुत्रः" । यदा चतुर्थाङ्को विदूषकस्मारितां वासव-वत्तां स्मृत्वा राजा साश्च पातः सन्तिष्ठते, तदा सा तु गच्छिति परन्तु पद्मावतीं घवोदयनस्य सविधे प्रोषयि । पञ्चमाङ्को पद्मावत्याः शिरोज्ययां श्च, त्वा सा खिन्ना जायते कथयति च—-"अहो ! अकहणाः खह्वीश्वरा मे । विरह्मपुर्त्मकस्यायंपुत्रस्य विश्वमस्यलभूतेयमपि नाम पद्भावती अस्वस्था जाता" । इत्थं बहुषु स्थलेषु वासवदत्तायाः पतिपरायणता चित्रता वर्तते ।

वासवदत्ता स्वभावेन सरला निष्कपटपूर्णा चास्ति । उदयनमुखात् "वासव-दत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनोहरती" ति श्रुत्वा सा कथयति—"भवतु, भवतु दत्ती वेतनमस्य परिखेदस्य" इति । अस्यां सौन्दर्यानुसारमेव कुलीनताऽप्यस्ति । तापसी तां दृष्ट्वा कथयति—"यदीदृशी अस्या आकृतिरियमपि राजदारिकेति तर्क-यामि" । दर्शकभामिन्यपि अस्या विषये चेटीमुखात् कथयति—"महाकुलप्रसूता, स्निग्धा निपुणेति इमां तावत् कौतुकमालिकां गुम्फत्वार्या" इति । तपोवनादु-त्सार्यमाणयं योगन्धरायणं कथयति—'आयं! तथा परिश्रम। परिखेदं नोत्पादयति, यथायं परिभवः" । अस्याः पद्मावत्यां भगिनीस्नेहो दृष्यते । तद्यथा—"राज-दारिकेति श्रुत्वा भगिनिकास्नेहोऽपि मेऽत्र सम्पद्यते" । समस्तघटनासन्वालकं यौगन्धरायणम्प्रति कदापीयं कटुवाक्यं न आचरति ।

अस्तीयम्प्रत्युत्पन्नमितः । बहुषु स्थलेषु पितपक्षपातं विद्यव्यपि एषा चातुर्येण कथनेन रहस्योद्भेदनं न करोति । तद्यथा—"आर्यपुत्रपक्षपातेनातिकान्तः समुदा-चारः । अस्तु दृष्ट उपायः" इत्यादि । सखीजनव्यवहाराथं क्षमायाचमानायां पद्मावत्यां स्नेहं वितरन्ती सा कथयति——"अधिस्वं नाम शरीरमपराव्यति" । इत्यं वासवदत्ताः इस्मृत् नाटके आदर्शप्रीमका सती त्यागपूर्णभूमिकामुपस्थापयित ।

पद्मावती — नाटकेऽस्मिन् पद्मावती स्वीयामुग्धानायिकारूपे चित्रिताऽस्ति । स्वीयायाः लक्षणं यथा साहित्यदर्पणे— "विनयार्जवादियुक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया।" मुग्धायाः विशेषलक्षणं यथा — "प्रथमाऽवतीर्णयौवनमदनिकारा रतौ वामा । कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा।" पदमावतीचरित-विश्लेषणे कानिचित् वैशिष्ट्यानि प्राप्यन्ते यानि अधोलिखितानि सन्ति —

इयमस्ति प्रख्यातनृपस्य मगघराजस्य दशंकस्य भगिनी । अस्या अवस्याऽस्ति किशोरतरुणावस्थयोः सन्धौ । प्रथमाङ्कस्य प्रारम्भे एवास्याः दर्शनञ्जायते । एनां पश्यन्ती एव वासवदत्ता कथयति—''अभिजनानुरूपं खल्वस्या रूपम्'', ''निह्न रूपमेव वागिप खल्वस्या मधुरा'' इत्यादि । द्वितीयाङ्कस्य चेट्याः ''इयं भतृ'-दारिकोटकीर्णचूलिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदिबन्दुविचित्रितेन'' इत्यादिकथनेन एतस्या अपूर्व सौन्दयं ध्वन्यते ।''

अस्यां न केवलमस्ति सौन्दर्यमिषितु कुलीनताशालीनतेऽपि दृश्येते । विदूषकं चतुर्थाङ्के प्रशंसित—''तरुणी दर्शनीया, अकोपना अनहङ्कारा, मधुरवाक्, सदा-क्षिण्या' इत्यादि । उदयनोऽपि एनां प्रशंसित—''रूपिश्रया समुदितां गुणतश्च युक्ताम्'' इत्यादिना । अन्यत्र च उदयन एव—-''पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशोलमाधुर्यैः'' इत्यादिना प्रशंसित ।

एतस्या धर्मे विशेषाभिरुचिर्दं श्यते । कञ्च कीवावयैः तद्यया स्पष्टीक्रियते—
"धर्मप्रिया नृपसुता निह धर्मपीडामिच्छेत् तपस्विषु कुलव्रतमेतदस्याः", "कस्यार्थः कलशेन को मृगयते" इत्यादिभिः । इयं दानप्रदानेन तपस्विनां स्वस्यां कृषीः याचते । तद्यया——"आत्मानुप्रहमिच्छिति नृपसुता धर्माभिरामप्रिया" । योगन्धः रायणोऽपि एनां प्रशंसित— "धीरा कन्येयं दृष्टधर्मप्रचारा शक्ता चरित्रं रक्षितुम्मे भिगन्याः" इत्यादिना । इयं प्रथममुद्वोष्य याचनां तिरस्कारार्थं स्वकाञ्च कीयं विजलपित——"आर्यं ! प्रथममुद्वोष्य कः किमिच्छतीति अयुक्तमिदानीं विचारयितुम्" इत्यादिना । अनेन एतस्याः सत्यवादिता, धीरता च लक्षिता ।

उच्च कुलानु रूप मेवैतस्यां त्रपा विद्यते । यद्यात्र अस्य युवमनिस विद्यते उदयनासिकतः, परन्तु कुत्रापि इयं प्रगल्भा न दृश्यते । यदा चेटी उदयनिववाह-प्रसङ्गमारभते तदेयं कथयति—-"मम हृदयेनैव सह मन्त्रितम्" चतुर्थाङ्के यदा वासवदत्ता एनां पृच्छिति—"हला ! प्रियस्ते भर्ता ?" इति, सा कथयति—"आर्ये ! न जानामि । परन्तु आर्यपुत्रेण विरहितोत्किण्ठिता भवामि" । "कतमा ते प्रिया" इति राजानमुदयनं प्रति विदूषकस्य हठोक्ति श्रुत्वा सा कथयति—"अहोऽस्य पुरोभागिता, एतावताऽपि हृदयं न जानाति" इति । यदा चेटी उदयने दाक्षिण्य-श्रूत्यत्वं प्रस्तौति तदा सा वारयदि—"हला ! मा मैवम् । सदाक्षिण्य एव आर्यपुत्रो, य इदानीमिष आर्याया वासवदत्तायाः गुणान् स्मरति" इत्यादिना ।

पद्मावत्यां दृश्यते धैर्यस्य पराकाष्टा स्वयमुदयनोऽप्येनां प्रशंसित—''इयं वाला नवोद्वाहा'' इत्यादिना । यद्यपि एतस्या मस्तके व्यया जायते, परन्तु कुत्रापि एतेनोदयने क्रोधो न प्रदर्शितः ।

अन्येषां गुरुजानानां कृते एतस्याः हृदये आदरभावोऽस्ति । वासवदत्तायाः मातृकुलस्य जनागमनावसरे इयं वृत्तान्तश्रवणे दत्तचित्ताऽस्ति । सा कथयति—
प्रियम्मे ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुम्" । इयमस्ति समाजाशयवेदिनी । अत
एव सा वासवदत्तामातृकुलजनाभिमुख गन्तुं नेच्छति । सः कथयति—अर्थपुत्रस्यापरः परिग्रह इति उदासीनिमव भवति ।" विवलिखितौ वासवदत्तामेषा शिरसा
नमस्करोति ।

इयमस्ति निरहङ्कारा । कदापि इयं वासवदत्तायां सपत्नव्यवहारम्प्रदर्णयितुं न वाव्छति । आवन्तिकैवास्ति वासवदत्तोति ज्ञात्वेयं क्षमां याचते । सा कययति→ ''सिंखजनसमुदाचारेणाजानन्त्यातिक्रान्तः समुदाचारः, तच्छीर्षेण प्रसादयासि''।

इत्यम्महाकविना भासेनैयं पद्मावती सुब्धु चित्रितेति नात्र सन्देह: । उदयनस्य दक्षिणनायकत्वादियमप्यस्त्येषस्य नाटकस्य नायिकेति, नात्र विमतिः ।

यौगन्धरायणः — उदयनो घीरललितो नायकोऽस्ति, यस्य राज्यधुरं महा-मात्यो योगन्धरायणो वहति । यद्यपि यौगन्धरायणस्य रङ्गमन्त्रे आगमनं नाटकस्य प्रारम्भे अन्तिमे च भागे दृश्यते परन्तु सम्पूर्णस्यास्य नाटकस्य सन्दालको केन्द्रविन्दु। वा अयमेत्र प्रतिभाति । अस्य चरित्रविश्लेषणे निम्नाङ्कितानि वैशिष्ट्यानि दृश्यन्ते —

वत्सदेशमहामात्यो योगन्धरायणः स्वामिभवतोऽस्ति । अयं वंशानुगतो ब्राह्मणोऽमात्योऽस्ति । अस्यैका एव भावानाऽस्ति सर्वविधमुदयनराज्यविस्तारः स्यात् । अस्यैव कूटनीतिसाफल्येनापूर्वसुन्दरी महासेनपुत्री वासवदत्ताऽपहृतो-

वयनेन । परन्तु उदयनस्य तस्यामद्भुताऽनु रिन्तर्जाता । अतः उदयनो राज्यधुरं महामात्ययोगन्धरायणे निक्षिप्य लिलतादिकलाविलासी जातः । अत एव योगन्धरायणेन द्वितीया कूटनीतिः प्रचालिता । अनेन वासवदत्तादहनं स्वस्य दहनञ्च लोके प्रसारितम् । योगन्धरायणस्येमां योजनां सर्वेऽपि उच्चाधिकारिणो जानन्ति स्म । वासवदत्ताऽपि योजनामिमां जानन्ती अङ्गीकृतवती । इदमेव तथ्यं योगन्धरायणस्य देशभन्ति, महत्तां, विश्वसनीयताञ्च प्रकटियतुमलम् ।

यद्यपि सः नाटकस्य सन्ये नागतः, परन्तु सम्पुणयोजनाया अयमेव सूत्रधार इति प्रतीयते । उच्चाधिकारसम्पन्ने विश्वसनीयतापात्रभूतेऽपि अस्मिन् यौगन्ध-रायणें गर्वमानप्रभृतयो दोषा न दृश्यन्ते । योजनायां फलीभूतायामिष अयं राज्ञः विभेति । इयं नम्रता स्वामिभिक्तकारणादेवास्ति तस्मिन् । अतः स कथयति— "सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पाथिवोऽसौ । कि वक्ष्यतीति हृदयं परिषाङ्कितं में" इति ।

अयमस्ति प्रौढबुद्धिकः, प्रत्युत्पन्नमतिश्च । प्रथमाङ्को पद्मावतीभटोत्सारण-कारणात् विग्नां वासवदत्तां सान्त्वयित्, अनेनैतस्य बुद्धेः प्रौढता दृश्यते । पद्माः वतीकाञ्च कीयमुखेन——"तत्कस्याद्य कि दीयताम्" इति श्रुत्वैव स कथयित—— "हन्त दृष्ट उपायः" इति । इत्यनेनैतस्य प्रत्युत्पन्नमित्त्वं सक्ष्यते । पद्मावतीहस्ते वासवदत्तान्यसने तस्य दूरदिणबुद्धेः प्रमाणं प्राप्यते । वासवदत्तापद्मावत्योः सपत्न्योः जायमानयोः अपि श्रुभगिनीवत् प्रम स्यादित्यस्मादेव कारणादिदं कायं पद्मावत्युदयनपरिणयपूर्वमेव सम्पादितम् ।

अयमस्ति यशोनिरिमलाषी । फलप्राष्ठी अपि अयं तस्याः सम्पूणं श्रोधः हमण्वते वितरित । स कथयित प्रथमाङ्को आत्मगत्वेन—"सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः । तिस्मन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः" इति । योजनासाफल्येऽयमुदयनभाग्यमेव कारणत्वेनाङ्गीकरोति । तद्यथा—"स्वामिन्भाग्यानामनुगन्तारो वयम्" । सर्वविषमावस्थासु, सर्वापायेः स। स्वस्वामिनं स्वराज्यश्व परिपालयित । तद्यथा उदयनकथनम्—"मिथ्योन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्र- हष्टैश्च मन्त्रितै। भवद्यत्नैः खलु वयं मज्जमानाः समुद्धृता।" इति । अत्रैवोदयनः

सूत्रक्षेण योगन्धरायणस्य विविधगुणान् प्रशंसति । तद्यथा — ''योगन्धरायणो भवान् ननु'' । अत्रेदमवधेयम् — निश्चयेन भवान् युगं घरतीति युगन्धरस्तस्यापत्यं पुमान् योगन्धरायणोऽस्ति ।

इत्यं यौगन्यरायणोऽत्र सहयोगिपात्रत्वेन चित्रित इति ।

विदूषकः—"कुसुमवसन्ताद्यभिवः कर्मवपुर्वेषभासाद्यः। हास्यकरः कलहरतिविद्षकः स्यात्स्वकर्मज्ञः" इति विश्वनायकृतमस्ति विदूषक-लक्षणम्। प्रायशः
नाटकविदूषकाः एभिरेव लक्षणैयुंक्ता ह्रयन्ते। एतानि लक्षणानि स्वप्नवासवदचस्यापि विदूषके दृश्यन्ते। अयं यदा रङ्गमश्वम्प्रविशति तदा "अन्प्यरस्तंवास
उत्तरकुरूवामो मयानुभूयते," "वातशोणितमभित इव वर्तते पश्यामि," "कोकिलानामक्षिपरिवर्तं इव कुक्षिपरिवर्तः संवृत्त" इत्याद्यक्तिभिः हास्यपाञ्चतामेव भजते।
परन्तु कथानकगम्भीयात् अस्मिन् अपि दृश्यन्ते कानिश्चित् वैशिष्ट्यानि तानि
प्रदृश्यन्ते—

अस्य नाटकस्य विदूषको वसन्तकाभिषेयो वासवदत्ताविरहिवधुरमुदयनं संयमितुं प्रयतमानोऽस्ति । विविवस्थलेषु अनेनेदं कार्यं सम्यक् सम्पादितम् । चतुर्थाङ्कः ''धारयतु-धारयतु भवान् । अनितक्रमणीयो हि विधिः'' इत्याद्युक्तिभिरयमुदयनं शमयति । विषमावस्थामापन्नमुदयनमयं स्वोक्तिभिः त्रायते । चतुर्थाङ्कः एव यथा रुदनकारणं पद्मावतीं प्रति विज्ञापयति विदूषकपरामशेंणोदयनः—''काश-पुष्पलवेनेदं साश्चुपातं मुखम्मम'' इत्यनेन विदूषकस्य प्रत्पुत्पन्नमतित्वं दृश्यते । पुनः विदूषकस्तमुदयनं चातुर्यपूर्णंव्यहारेण तस्मात् स्थानात् दूरं नयति ।

यद्यपि अयमस्ति बुद्धिमान् तदपि यत्र कुत्रापि मूर्खवदाचरित । यथा पश्चमाङ्की रात्रिनिविडतमि तोरणमालां सर्पं इति कथयति । परन्तु चतुर्थोङ्को अनेन पद्मावत्याः प्रमदवने आगमनं तत्स्थलात् परावर्तनश्च त्रोटितपुष्पिनकरादनुमीयते, इत्यनेन ज्ञायते यदयमस्ति बुद्धिमान् ।

यद्यपि अयं जानाति यौगन्धरायणस्य योजनाम् । परन्तु तद्रहस्योद्भेदमकृत्वैव चातुर्येण उदयनं धैयं धारयति । पश्चमाङ्के वासवदत्ता दृष्ट्वा यदोदयन। वासव-दत्ताजीवनं कल्पते तदा विदूषकः "अविहा ! वासवदत्ताः ""," "उदक्रस्तान सङ्कीतंनेन स्या स्वप्ने दृष्टा भवेत्," "अवन्तिसुन्दरी नाम यक्षिणी स्व भवेत्''इत्यादिनिजोक्तिभिः उदयनं सान्त्वयित । अनन्तरं स स्वबुद्धिकोशलेन प्रसङ्गः मेव परिवर्तितवान् ''मेदानीं भवान् अनर्थं चिन्तयित्वा । एतु एतु भवान् । चतुः शालं प्रविद्यावः'' इत्यादिकथनेन ।

यत्र कुत्रापि अयं राज्ञो सनोविनोदमपि करोति । यथा समुद्रगृहके स उदयनस्प्रति कथां करोति मौरूर्यपूर्णाम् । तद्यथा—''अस्ति नगरं ब्रह्मदत्तं नाम । तत्र किल राजा कास्पिल्यो नाम''।

इत्यं विदूषको नाटकस्यास्य मुख्ययोजनायां सहायकोऽस्ति, या स्वकीयं प्रसिद्धं हास्यव्यक्तित्वं किश्विदंशे घारयित्वा चातुर्येण स्वकीयमुत्तरदायित्वं वहति ।

#### नाटकस्य काश्चन सक्तयः

१. अनिर्ज्ञातानि दैवतान्यप्यवध्यन्ते ।

सन्दर्भप्रसङ्गी—सूिकतिरयम्महाकविभासप्रणीतनाटकस्य स्वप्नवासवदत्तस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृताऽस्ति । अनया सूक्त्या उत्सारणपरिभविष्कां वासवदत्ताः सान्त्वयित योगन्वरायणः ।

व्याख्या-यदा वासवदत्ता आविन्तिकावेषधारिणी यौगन्धरायणस्त्रति पृच्छिति अहमिप नामोत्सारियतव्या भवामीति तदा यौगन्धरायणः उत्तरिति भविति != माननीये !, एवम् = इत्थम्, अनिर्ज्ञातानि = अविदितानि, अपिरिचितानीति भावः, दैवतानि = सुराः, अपि = च, अवधूयन्ते = तिरिस्क्रियन्ते । अयस्भावः = अत्रभवतीं वासवदत्तां कोऽपि न जानाति यत् भविती अस्ति महाराजोदयनस्य भार्या वत्स देशराजमहिषी । अतस्त्वद्विषयेऽपि उत्सारणकार्यं सुनिश्चितमेव । अतस्त्वं विषादं मा वह ॥ १ ॥

२. चक्रारपङ्क्तिरव गच्छति भाग्यपङ्कः।

सन्दर्भप्रसङ्गी- महाकविभाषप्रणीतस्वय्नवासवदत्तानाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतेयं सुवितः । अनया सुक्त्या योगन्धरायणः भाग्यस्यानुल्लङ्घनीयत्वं प्रस्तुय वासवदत्ताव्यथां परिहरति ।

व्याख्या—महाराजदर्शंकभटोत्सारणकार्यंविग्नां वासवदत्तां योगन्धरायणः सान्त्वयति यत् भुक्तोज्झित एव विषयोऽत्रभवत्या, नात्र चिन्ता कार्या । यता हि यदा भवती राजमिहिषी आसीत् पद्मावतीसहमभेव गमनं त्वयाऽपि अभीष्ट-मासीत् । पुनः भर्तु रुदयनस्य विजयानन्तरिमत्यमेव यास्यसि । इदमेवार्यान्तरेण द्रढयति-जगतः=लोकस्य, कालक्रमेण=समयपरिपाट्या, परिवर्तमाना = परिश्रमन्ती, भाग्यपङ्कितः = अहष्टपरम्परा, चक्रारपङक्तिः=रथाङ्गावयवश्रेणः, इव = यया, गच्छति = व्रजति । अयस्भावः = यथा स्यन्दनचक्रनेमिरुन्नलावनतक्रमेण गच्छति तथैव भाग्यमपि क्रमेण विपर्ययमधिगच्छति । अतोऽत्र परिभवो मा व्यातव्य इति ॥ २ ॥

# ३. प्रद्वेषो बहुमानो वा सङ्कल्पादुपजायते ।

सन्दर्भप्रसङ्गी—महाकविभासप्रणीतस्वष्नवासवदत्तामित्याख्यस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतेयं सुवितः। जनया सुवत्या योगन्धरायणः पद्मावत्यां स्वात्मीयतायाः कारणं समर्थयति ।

व्याख्या - संन्यासिवेषे प्रच्छानो योगन्धरायणाः स्वगतत्वेन विचारयति यदियमेव पद्मावती पुष्पकभद्रादिभिः ज्योतिविद्भिः महाराजोदयनभायां भवितेति
आदिष्ठा । अत एव एतस्यां भाविराजमहिष्याम्मे महामात्यस्य महती आत्मीयताऽनुभूयते । अत्र कारणम्यस्तौति, यतो हि — प्रद्वेषः = अत्यिकाऽप्रोतिः, बहुमानः=
अत्यिधकादरः, वा = अयवा, सङ्कल्पात् = मानसकर्मणाः, उपजायते = उत्पद्यते ।
कस्यिचिज्जनस्य कस्मिण्चिदपि जने दस्तुनि वा स्वमनोव्यापारादेव रागो विरक्तिर्वा
उत्पद्यत इति भावः ॥ ३ ॥

# ४. दुःखं न्यासस्य रक्षणम् ।

सन्दर्भप्रसङ्गी—महाकविभासप्रणीतस्वप्नवासवदन्तित्याख्यस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतेयं सुक्तिः । अनया सुक्त्या पद्मावतीकाञ्चुकीयो न्यास-रक्षणस्य दुष्करत्वमुपस्थापयति ।

व्याख्या — पूर्वं तु कान्च कीयः पद्मावत्याऽऽदिष्टः दानं ग्रहीतुं तपस्विषु घोषणां करोति, परन्तु यदा यौगन्वरायणः प्रोषितसर्तृ कायाः स्वभिग्न्या आवन्तिकायाः पद्मावतीसंरक्षणं याचते तदा कान्च कीयः कथयति-अथं, प्राणान्, तपः, अन्यन् सर्वमिष वस्तु दातु कोऽषि सुखं समर्थो जायते, परन्तु न्यासस्य रक्षणे स समर्थो भविष्यति न वेति अनिष्चितमेव। अतः दुःखं — कष्टबहुलमस्तीति शेषः, न्यासस्य = निक्षेपस्य, रक्षणं = गोपनिमिति। अतः सर्वतोभावेन तव भिगनीं रक्षयिष्याम इति प्रतिश्रृति कथं कुर्म इति भावः॥ ४॥

# ५. तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः ॥

सन्दर्भप्रसङ्गी-महाकविभासप्रणीतस्वष्नवासवदत्तिमित्याख्यनाटकस्य प्रथमा-ङ्कात् समुद्धृतेयं सुक्तिः । अनया सुक्त्या योगन्धरायणो रुमण्वतः महद्भारं समर्थयति ।

व्याख्या—योगन्धरायणः ब्रह्मचारिमुखात् वासवदत्ताविरहिविषु स्योदयनस्य विक्षिप्तावस्यां, श्रुत्वा राजानं पर्यंवस्थापयितुं रुमण्वतः। परिश्रमं च ज्ञात्वाऽऽत्म-गतत्वेन तत्परिश्रमदुष्करत्वं विचारयित — मया तु राजमहिषी वासवदत्ता पद्मावतीहस्ते सुन्यस्ता, परन्तु इदानीं रुमण्वान् दुष्करं कर्मं करोति । यतो हि-तिस्मन् = मन्त्रिण रुमण्वति, सर्वं = सकलम्, अधीनम् = आयत्तं, यत्र = यस्मिन् रुमण्वति, नराधिपः = राजा, अधीनः = आयत्तः, अस्तीति शेषः । मद्भारापेक्षया रुमण्वतो भारो गुरुतर इति भावः ।।५।।

#### ६. तपोवनानि नाम अतिथिजनस्य स्वकं गेहमिति ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ — महाकविभासप्रणीतस्व प्नवस्य दियाख्यस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतेयं सूक्तिः । अनया सूक्त्या तपोवनमागतां पद्मावतीमप्रति तापकी तपोवनस्य सर्वजनसुरुभत्वमुपस्थापयति ।

व्याख्या—तापसी पद्मावतीनमस्कारं स्वीकृत्य स्वागतं व्याहरति—पृत्रि ! प्रविश । तपोवनानि — तपःस्थलानिः, अतिथिजनस्य=आगन्तुकस्य, कृत इति शेषाः, स्वकं = निजं, गेहं = भवनम्, एव भवतीति शेषाः । अत्रेदमद्येयम् - लोकविरताः वानप्रस्थिनः संन्यासिन एव तपोवनं निवसन्ति । ते रागद्वेषं विहाय मोक्षप्राधये प्रयतन्ते । अतः सर्वेष्वेव प्राणिषु तेषां समभावो दृश्यते । सर्वेष्वेव ते स्निह्यन्ति । तेषां कृते यथा पापास्तर्थेव धर्माचारिणोऽपि । अतः तपःस्थलं सर्वेषां प्राणिनां गृहमिति भाव। ॥ ६ ।।

#### ७. सर्वजनसाधारणमाश्रमपदं नाम ।

सन्दर्भप्रसङ्गी--महाकविभासप्रणीतस्वप्नवासवदत्तामित्याख्यस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समृद्धृतेयं सूक्तिः । अनया सूक्त्या काञ्जुकीयः ब्रह्मचारिणम्प्रति आश्रमस्य सर्वजनसुरुभत्वं प्रस्तूय प्रविष्टुं प्रेरयति ।

व्याक्या--यदा ब्रह्मचारी तपोवने आगत्य तत्रस्यस्त्रीसमुदायं पश्यन् स्वं प्रवेशनात् वारयित्मिच्छति तदा तत्प्रवेशार्थं मगधराजकाश्वकीयः कथयति-भवान् ! स्वैरं स्वैरं प्रविशतु । यतो हि—सर्वजनसाधारणं — सकललोकसामान्यम्, आश्रमपदं = तपःस्थलं, नाम = निश्चयेन । लोकविरतानां तपस्विनां सिविधे आगन्तुं सर्वेऽपि प्राणिन। कृतोत्साहा दृश्यन्ते । अतः स्त्रीसमुदायं दृष्ट्वा कापि शङ्का मा कार्येति भावः ॥ ७ ॥

## सर्वजनमनोऽभिरामं खलु सौभाग्यं नाम ।

सन्दर्भप्रसङ्गी— महाकविभासप्रणीतस्वप्नवासवदत्तामित्यास्य नाटकस्य द्वितीयाङ्गात् समुद्घृतेयं सूवितः । अनया सूवत्या पद्मावती उदयनमनोज्ञतां करूपते ।

व्याख्या—मगधराजप्रासादवने उदयनस्वरूपप्रसङ्घे जाते यदा वासवदत्ता पितपक्षपातेन उदयनस्वरूपं प्रशंसित तदा पद्मावती तद्रपदर्शनकारणं पृच्छित । धनन्तरं वासवदत्ता व्याजोदित भणित यत् तया उज्जयिनीयानां जनानां मन्त्रणयेदं कथ्यते । अतः पद्मावती अस्य कथनस्य समर्थनमनया सूक्त्या करोति यत् न खल्वेष उज्जयिनीदुर्लभः । सर्वेऽपि जनाः उज्जयिनीयाः सपूर्वलावण्यसंयुक्तमुदयनं हष्टवन्तो भवेयुः । यतो हि—सीभाग्यं = सीन्दयं, सर्वंजनानां = सकल्लोकानां, सन्तां = चेतसां, कृत इति शेषः, अभिरामं = मनोजं, नाम = निश्चयेन, खल्, धवतीति शेषः ॥ ८ ॥

# ९. अनितक्रमणीयो हि विधिः।

सन्दर्भप्रसङ्गी—महाकविभासप्रणीतस्वप्नवासवदत्तमित्यास्यस्य नाटकस्य चतुर्थाङ्कात् समुद्धृतेयं सूक्तिः । अनया सूक्त्या विद्षकः वत्सराजोदयनं धैयं वारयति ।

व्याख्या—यदा चतुर्थाङ्को वासवदत्ताप्रसङ्गजाते उदयनः तां स्मृत्वा योदिति तदा विदूधकस्तं सान्त्वयति—भवान् धैय धारयतु । यतो हि—विधिः = दैवं, अनितिक्रमणीयः = अनुल्लड्घनीयः । तव वासवदत्तायाः संयोगः इयत्कालायं अवासीत् । भाग्यस्यातिक्रमणं कर्तुन शक्यते, विधिप्रतिपादितमवश्यम्भावि । अतः भवान् धैय धारयतु इति भावः ।। ९ ।।

#### १० -- स्त्रीस्वभावस्तु कातरः ।।

सन्दर्भप्रसङ्गी—महाकविभाषप्रणीतस्वष्तवासवदत्तामित्याख्यस्य नाटकस्य चतुर्थाङ्कात् ससुद्धृतेयं सुक्तिः। अनया सुक्तचा वत्सराजोदयनः अवलानां कातरं स्वभावं समर्थयति।

व्याख्या — यदा चतुर्थाङ्को पद्मावती स्वधवमुदयनम्प्रति तदश्रुपातका-रणस्प्रच्छति तदोदयनः कथयति व्याजोक्ति ''हे भामिनि ! काशपुष्पलवेनेदं मुखं साश्रुपातिम''ति । अस्यां व्याजोक्तो आत्मगतत्वेन कारणमपि प्रस्तौति—यद्यपि इयं नवोद्वाहा बाला प्रसमं धोरस्वभावाऽस्ति तदिप सत्यं श्रुत्वा व्ययां प्राप्स्यित । इदमेवार्थान्तरेण द्रद्धयित—यतो हि स्त्रीणाम्—अवलानां, स्वभावः — प्रकृतिः, कातरः — अधीरः, भवतीति शेषः । उपरतां सपत्नीं वासवदत्तास्प्रति मे पत्युः प्रणयातिशयं विदित्वा पद्मावतीयं च्युतधैर्या भविष्यतीति भावः ॥६॥

११. प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते ।

सन्दर्भप्रसङ्गी – महाकविभासप्रणीतस्वप्नवासवदत्तामित्याख्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतेयं स्वितः। अनया स्वत्या महासेनकाञ्चुकीयः उदयनस्प्रति सोत्साहैः पुरुषरेव राज्यश्रीलाभः इत्युपस्यापयति ।

व्याख्या - महासेनकाञ्च कीयः राजानमुदयनम्प्रति कथयति यत् दिष्ट्याः परैरपहृतं राज्यं प्रत्यानीयमिति । यतो हि—ये जनाः कातराः, अपि वा अणवताः, तेषु उत्साहः नोत्पद्यते । तस्मात् कारणात् प्रायेण = प्रायणः, नरेन्द्रप्रीः = राज्यस्थमीः, सोत्साहः = उत्साहसम्पन्तैः, एव जर्नेरिति शेषः, भुज्यते = उपभुज्यते ॥ ११ ॥

१२. साक्षिमन्न्यासो निर्यातयितव्यः ॥

सन्दर्भप्रसङ्गौ — महाकविभासप्रणीतस्दप्नवासवदत्तमित्याख्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतेयं स्वितः । अनया सूक्त्या न्यासपरावर्तनकाले साक्ष्यस्य आवश्यकतां प्रतिपादयति ।

व्याख्या — यदा योगन्धरायणो धृतसंन्याषिवेषः पद्मावतीहस्तन्यस्तौ न्यासभूतां वासवदत्तामावन्तिकां याचते तदा उदयनः कथयति — साक्षिमत् = साक्षात् द्रव्हयुक्तं यथा स्यात्ताया, न्यासः = निक्षेपः, निर्यातियव्यः = प्रत्यपंणीयः। अतः पद्मावति! एतस्य ब्राह्मणस्य न्यासं परावर्तय। अस्मिन् न्यासपरावर्तनकाले अत्रभवान् रैम्यः अत्रभवती वसुन्धरः चाधिकरणं भविष्यतः इति भावः।

# स्वप्नवासवद्तं के कुछ पारिभाषिक शब्द

प्रस्तुत नाटक के कुछ नाट्यशास्त्रीय पारिभाषिक शब्द हैं जिनके लिए संस्कृत व्याख्या के भाग को देखें। पारिभाषिक शब्दों के सामने पृष्ठ संख्या दी गयी है, जो निम्नाङ्कित हैं टिप्पणी को देखें—नान्दी—२। सूत्रधार—२। नेपध्य—४। स्थापना—५। काश्वुकीय-१२। स्वगत-१५। अङ्क-६०। आकाशभाषित—६२। विद्वक-८४। अपवारित-१२९। विद्वकम्भक १८०। भरतवावय-२२५

# श्लोकानुक्र मणिका

| पद्यांशाः                                 | पृष्ठाङ्काः | पद्यांशाः                               | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| अनाहारे-१।१४                              | ५०          | पृथिव्यां—६।६                           | १९४         |
| धनेन-४।५                                  | १२३         |                                         | २१३         |
| अस्य-६।१३                                 | २०७         | प्रच्छाद्य-६।१५                         | १८          |
| अहमवजितः-६।८                              | १९७         | हद्देषो बहुमानो-१७                      | १५२         |
| इमाम्-६।१९                                | २२६         | बहुकोऽप्युपदेशेषु-५।६                   | 786         |
| इयम्-४।८                                  | १३२         | भारतानां-६।१६                           |             |
| उदयनवे ०-१।१                              | 2           | भिन्नास्ते रिपव:-५।१२                   | १७०         |
| उपेत्य-५।१३                               | १७३         | भृत्य मंगघराजस्य-१।२                    | 8           |
| ऋज्वायतां च-४।२                           | १०३         | मधुमदकला-४।४                            | ११०         |
| ऋज्वायतां हि-५1३                          | १४६         | महासेनस्य-६।११                          | २०२         |
| कः कम्-                                   | २०१         | मिथ्योन्मादैश्च-६।१८                    | २२१         |
| कस्यार्थः-१।८                             | 28          | यदि तावदयं-५1९                          | १६६         |
| कातरा ये-६1७                              | १९६         | यदि विप्रस्य-६।१४                       | ₹ १ ०       |
| कामेनोज्जियनीम्-४।९                       | 38          | योऽयम्-५।११                             | १६८         |
| कार्यम्-१९                                | २६          | रूपिश्रया समु०-५।२                      | १४२         |
|                                           |             | वाक्यमेतत्-६।१२                         | २०५         |
| कि नु—६।१७                                | २१९         | विस्रब्धम्-१।१२                         | ३६          |
| ाँक वह्यतीति—६।४<br>जिस्सा नामोजेनाः १०१६ | १८९         | शया नावनता-५।४                          | 388         |
| खगा वासोपेताः-१।१६                        | ५८          | शब्यायामवसुप्त-५।८                      | १६४         |
| गुणानो वा-४।९                             | १३३         | शरच्छशाङ्कगौरेण-४।६                     | ०६९         |
| चिरप्रमुप्तः-६।३                          | १८४         | श्रुतिसुखनिनदे-६।१                      | 260         |
| तीर्योदकानि-१।६                           | १६          | श्रोणीसमुद्धहुन्–६।२                    | १८२         |
| दु।बम्-४।६                                | १२५         | श्लाध्यामवन्ति०-५।१                     | 280         |
| घीरस्याश्रम०-१।३                          | Ę           |                                         | १९९         |
| निष्क्रामन्-५।७                           | १६३         | षोडशान्त पुर०-६।९<br>सम्बन्धिराज्य०-६।५ | १८२         |
| नैवेदानीम्-१।१३                           | ४७          | ·                                       |             |
| पद्भावती बहुमता-४।४                       | 880         | सविश्रमो ह्ययं -१।१५                    | ५२          |
| पद्मावती नर०-१।११                         | ₹8          | सुखमर्थो भवेत्-१।१०                     | २९          |
| परिहरतु भवान्-१।५                         | १२          | स्मराम्यवन्त्याविष्ते।-५।५              | १५२         |
| चूर्व त्वया-१।४                           | 9 0         | स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन-५।१०           | १६७         |

# पात्र-परिचयः

#### पुरुषाः

राजा—वत्सदेशाधिपः उदयनः ।
योगन्धरायणः—वत्सदेशस्य महामात्यः ।
रुमण्वान्—वत्पदेशस्य अमात्यः ।
ब्रह्मचारी—ज्ञावाणकग्रामस्य छात्रः ।
(१) काञ्चुकीयः—मगधराजभवनान्तःपुराधिकारी ब्राह्मणः ।
(२) काञ्चुकीयः—उज्जयिनीराजप्रासादान्तःपुराधिकारी ब्राह्मणः ।
(३) काञ्चुकीयः—वत्सराजभवनान्तःपुराधिकारी ब्राह्मणः ।
सम्भवकः भटक्च —मगधराजभृत्यौ ।
विद्रषकः—उदयनस्य वयस्यो वसन्तकाभिषेयः ।

# स्त्रियः

वासवदत्ता—उदयनप्रथमभार्या, प्रद्योतपुत्री ।

बावित्तका—छद्मवेषघारिणी वासवदत्ता ।

पद्मावती—मगधराजपुत्री, उदयनद्वितीयभार्या, दर्णकभगिनी ।

बङ्गारवती—प्रद्योतमार्या, वासवदत्ताजननी ।

तापसी—मगघवास्तव्या तपस्विनी ।

मघुकरिका—पद्मावतीसहचरी ।

पद्मिनिका—पद्मावतसहचरी ।

धात्री—पद्मावत्या उपमाता ।

वसुन्धरा—वासवदत्तायाः घात्री ।

विजया—वत्सराजस्य प्रतीहारी ।

चेटी—मगघराजान्तःपुरदासी ।

#### महाकविश्रीभासप्रणीतं

# स्वटनवासवद्त्रम्

लालमतीकृष्णाव्याख्यासमलङ्कृतम्

# अथ प्रथमोऽङ्कः

( नान्छन्ते ततः प्रविश्ति सूत्रधारः । )

हासः सुरसरस्वत्याः भासो नाम महाकविः । निजनाटकिनर्माणैः यशोमिन्दरमाप्तवान् ॥१॥ स्वप्नवासवदत्ताऽऽख्या तदीया नाट्यिनिमितिः । कृष्णया लालमत्या च टीकया विशदीकृता ॥२॥ परीक्षाब्धिं तितीर्ष्णां सेतुबन्धसमानताम् । इदं टीकाद्वयम्भूयाद् विशदार्थप्रकाशनात् ॥३॥

कवितावनिताहासो महाकविभीसः सहृदयदशंकाच्येतृह्दुद्रञ्जनार्थं स्वप्नवास-वदत्तमित्यभिषेयन्नाटकम्प्रारभमाणः स्थापनामुपस्थापियतुमुपक्रमते-नान्द्यन्त इति । नान्द्यन्ते-नान्द्याः = नाटकमङ्गलाचरणस्य, अन्ते=परिसमाप्तो, सतीति शेष, ततः= अनन्तरं। सूत्रघारः=नाट्यसञ्चालकः प्रधाननटः, प्रविशति=प्रवेशं करोति, रङ्गमञ्जमिति शेषः।

<sup>[</sup>नान्दी (नाटक के मङ्गलाचरण) की समाप्ति के बाद सूत्रधार प्रवेश करता है।]

#### सूत्रवार: -

# उदयनवेन्दुनवर्णावासवदत्ताबलौ बलस्य त्वाम् । पद्मावतीर्णपूर्णो वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम् ॥ १ ॥

टिप्पणी —नान्दी संस्कृत नाट्यपरम्परा में ग्रन्थ की निविध्न समाप्ति के लिए जो स्तुति-पाठ किया जाता है उसे नान्दी कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में नान्दी का लक्षण किया है —

"आशीर्वंचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते । देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥"

अर्थात् जिससे देवता, ब्राह्मण और राजा आदि का आणीर्वचन से युक्त स्तुति का प्रयोग होता है, उसे ही नान्दी कहते हैं। यह नान्दी चारपादों से, अष्टपादों से या बारहपादों से युक्त होती है।

सूत्रधार—सूत्रधार का लक्षण आचार्य भरत ने नाट्यणास्त्र में किया है—
"नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते ।
सूत्रां धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते ॥"

अर्थात् नाटक के उपकरणों को सूत्र कहते हैं, जिनसे नाटक का सञ्चालन होता है। इन सूत्रों का सम्यक् सञ्चालन करने वाला प्रधान नट ही सूत्रधार कहा जाता है। इसी के निर्देश से अन्य सभी पात्र नाटक को सकुशल प्रस्तुत करते हैं।

सन्दर्भप्रसङ्गौ — महाकविभासप्रणीतस्य 'स्व्यनवासवदत्तम्'' नामधेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कसमुद्धतमिदम्पद्यम् । कविर्भासो बलभद्रस्तवनपुरःसरमञ् नाटकपात्राणान्नामनिर्देशनङ्करोति ।

अन्वयः - उदयन वेन्दुसवणौ आसवदत्ताबलौ पद्मावतीर्णपूणौ वसन्तकस्री बलस्य भुजी त्वाम् पाताम् ॥१॥

सूत्रधार — उदयकालिक बाल चन्द्रमा के समान रङ्गवाली (स्वच्छ), शराब पीने से कमजोर (आलस्य युक्त), कमलों के सदृश कोमल और वसन्त ऋतु के समान मनोहर, बलराम की दोनों भुजाएँ छाप लोगों की रक्षा करें ॥१॥ एवमार्यमिश्रान् विज्ञापयामि । स्रये ! किन्नु खलु मिय विज्ञापनन्यग्रे शब्द इव भूयते ? अङ्ग ! पश्यामि ।

पदार्थ: — उदयनवेन्दुसवर्णो= उदयकालिक नये चन्द्रमा के समान वर्णवाली, आसवदत्तावली = मदिरापान से निवंल, पद्मावतीर्णपूर्णो = कमलों के समान कोमल, वसन्तकन्नो = वसन्त ऋतु के समान मनोहर, बलस्य = बलभद्र की, भुजी = दोनों भुजाएँ, त्वाम् = तुम्हारो, पाताम् = रक्षा करें ।।१।।

लालमती व्याख्या — उदयनवेन्दुसवणाँ उदये = उत्थानकाले, यो नवो = नवीनो बाल इति भावः, इन्दुः = चन्द्रः, तेन समानो=सहशो, वर्णो=रङ्गो ययोः तौ, औत्यानिकचन्द्रद्युतिमन्ताविति यावत्, आसवदत्ताबली-आसवेन = मदिरया, दत्तम्=उद्भूतम्, अबलम्=अलसता याभ्यां तौ, मुरापानोद्भूतालसताभाजाविति यावत्, पद्मावतीर्णपूणौ-पद्मस्य — पङ्कास्य, अवतीर्णः = आविभविस्तेन पूणौ = परिपूणौ, जलजवत् मृद् इति भावः, वसन्तकम्री-वसन्तः = मधुमास इव कम्री = मनोज्ञो, वलस्य = बलभद्रस्य, भुनौ = बाहू, "भुनबाहू प्रवेष्टो दोः" इत्यमरः, स्वां = सहृदयदर्शकवगंम्, अत्र जातावेकवचनं, पातां = रक्षताम्।

छन्दोऽलङ्कारश्च —पद्योऽस्मिन् आर्यावृत्तम् । तद्यथा— "यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितोये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥" अत्र च पक्वित्यासदक्षत्वेनोदयन -वासवदत्ता—पद्मावती—वसन्तकाणां प्रधानपात्राणां संसूचनात् मुद्रालङ्कारः । तल्लक्षणं यथा — "सूच्यार्थसूचनं मुद्रा प्रकृतार्थपरैः पदेः ॥"

मङ्गलं प्रस्त्य किवः सूत्रधारमुखेनैव नाटकीयेतिवृत्तसूचनोपक्रमं प्रारभते — एविमिति । आर्यमिश्रान् = नवनाटकदर्शनसमुपियान् श्रेष्ठसामाजिकसहृदयान्, एवं = व्रक्ष्यमाणप्रकारेण, विज्ञापयामि = संसूचयामि । अये = अरे ! आश्चर्यवोधकिमिदमन्ययपदम् । कि नु खल् = कि कारणमस्ति, मिय = सूत्रधारे, विज्ञापन न्यये = सूचनान्यापृते सतीति शेषः, शन्दः = न्विनः, इव = यया, श्रूयते = निष्म्यते । अङ्ग ! = अस्तु !, पश्यामि = अवलोकयामि ।

श्रेष्ठ सामाजिक (दर्शक) जनों को मैं इस तरह सूचित करता हूँ। अरे! सूचना देने के लिए मेरे उद्यत होते ही यह कैसा शब्द सुनाई पड़ने लगा? अच्छा! (महाशयों!) देखता हूँ। (नेपध्ये)

उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [ उस्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत । ] सूत्रधारः—भवतु, विज्ञातम् । भृत्येर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः ।

# ( नेपथ्ये = रङ्गमन्बस्य पृष्ठप्रदेशे वेषपरिवर्तनस्थाने )

टिप्पणी-नेपथ्य-रङ्गमञ्च को पृष्ठभाग जहाँ सभिनेतागण नाटक के उपयुक्त वैषभूषा घारण करते हैं उसे नेपथ्य गृह कहा जाता है । जैसे कहा भी गया है— ''क्रुशीलवकुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते''।।

पूर्वोक्तशब्दाकारमुपस्थापयति — उस्सरहेत्यादि । आर्याः ! = श्रेष्ठाः !, उत्सरत = अपसरत, उत्सरत = अपसरत, उत्सरत = अपसरत, त्रिवितस्त्वरावि शेषं द्योतयित, अस्मात्स्थानादिति शेषः ।

कारणं ज्ञात्वा सूत्रधारो निरूपयति—भवतु = अस्तु, विज्ञातं = सम्यक् विदितम।

सन्दर्भप्रसङ्गो —कविताविनताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तिमित्यभिषेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यम् । पद्येनानेन सुत्रवारः नेपथ्यणब्दकारणभूतं मगघराजभृत्येजनोत्सारणं निरूपयित ।

अन्वयः — स्निग्धः कन्यानुगामिभिः मगधराजस्य भृत्यः तपोवनगतः सर्वो जनो घृष्टम् उत्सायंते ॥२॥

पदार्थ: — स्निग्धे! = प्रिय, कन्यानुगामिभिः = राजकुमारी की सेवा के लिए नियुक्त होने से आगे पीछे चलने वाले, मगधराजस्य = मगध देश के राजा के,

#### (नेपध्य में )

हटिए, हटिए, महाशयों ! हटिए ! सूत्रधार--अच्छा, समझ लिया ।

स्नेहयुक्त और राजकुमारी (पद्मावती) के अनुगामी मगघराज (दर्शक) के सेवकों के द्वारा तपोवन में वसे (आये) हुए लोग घृष्टतापूर्वक हटाये जा रहे हैं।।२।।

घृष्टमुस्सायंते सर्वस्तवोद्यनगतो जनः ॥ २ ॥ (निष्काश्तः)

स्यापना ।

( प्रविश्य । )

भृत्यैः = सेवकों के द्वारा, तपोवनगतः = तपोवन में रहने वाले, सर्वः = सभी, जनः = लाग, घृष्टं = अवहेलना पूर्वक, उत्सार्यते = हटाये जा रहे हैं ॥२॥

लालमती — स्निग्धै: = प्रियै:, विश्वस्तैरिति यावत्, अत एव, कन्यानुगामिभिः -- अनुगन्तुं शीलं येषां तेऽनुगामिनः = अनुयायिनः सेवकाः, कन्यायाः =
राजकुमार्याः पद्मावत्या इति भावः, अनुगामिनःतैः, पद्मावतीपरिचारकैरिति
यावत्, मगघराजस्य = मगघदेशनृगतेः, दर्शकस्येति यावत्, भृत्यैः = सेवकैर्भटैः,
तपोवनगतः = आश्रमासादितः, सर्वः = अशेषः, जनः = तपस्वलोकः, धृष्टं =
सावज्ञम् यथा स्यात्तथा, क्रियाविशेषणमिदम्पदम्, उत्सार्यते = मार्गमष्याद्
दूरीक्रियते ॥२॥

कृत्द:-पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तद्यथा- 'इलोके षष्ठं गुरु ज्ञयं सर्वत्र रुघु पञ्चमम् । द्विचतुष्पादयोर्ह्यस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः ॥"

( निष्क्रान्तः = सूत्रधारो रङ्गमञ्चात् बहिगंतः )

टिप्पणी—स्थापना—सूत्रधार के निष्क्रमण तक स्थापना समाप्त हुई। स्थापना को ही आमुख तथा प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसका रक्षण आचार्य धनकाय के मत में जैसे—

"सूत्रधारो नटीं ब्रूते मार्षं वाऽथ विदूषकम् । स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम् ॥"

अर्थात् जहाँ सूत्रघार, नटी, मार्षं (पारिपाध्विक) या विदूषक से इस प्रकार की वातचीत करता है जिससे प्रस्तुत नाटकीय कथा का निर्देश हो जाय, उसे ही आमुख, स्थापना या प्रस्तावना कहा जाता है।

( प्रविष्य = रंगमञ्जं प्रविष्य )

( सूत्रघार रङ्गमञ्च से निकलता है।) (स्थापना समाप्त हुई) (रङ्गमञ्च पर प्रवेश कर) भटौ-उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । जित्सरतोत्सरतार्थाः ! उत्सरत ।]
(ततः प्रविश्वति परिव्राजकवेशो यौगन्धरायण आवित्वकावेषधारिणी वासवदत्ता च )
यौगन्धरायणः—( कणं दत्त्वा ) कथमिहाप्युत्सार्यते ? कृतः—
धीरस्याध्यमसंश्चितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फर्लमर्नानाहस्य जनस्य वत्कलवतस्त्रासः समुद्दशद्यते ।

भटी—आर्याः ! =श्रेष्ठाः !, उत्सरत उत्सरत उत्सरत = मार्गमध्यात् द्रागेव अपसरत ।

(तत इति । ततः = तदनन्तरम् परिव्राजकवेषः—परिव्राजकस्य वेषो यस्य सः, काषायाम्बरधारिसन्यासिवन्नेपथ्यः इति भावः, यौगन्धरायणः = वत्सराजो-दयनस्यैतन्नामको महामात्यः, आवन्तिकावेषधारिणी—अवन्तिकायाः = अवन्ति-देशोद्भवायाः स्त्रियाः सहण वेषं = नेपथ्यं धारयति = विभित्तं, आकलयति या सा तथाभूता, वासवदत्ता = महासेनप्रद्योतस्य पुत्री वत्सराजोदयनस्य परिणाता, च = तथा, प्रविश्वति = प्रवेशं करोति ।)

यौगन्धरायण: -- कणं दत्वा=श्रोत्रं वितीर्य, गब्दश्रवणार्थमिति भावः, कथं= कस्मात् कारणात्, इहापि=अस्मिन् सर्वजनसुलभे तपोवनेऽपि, उत्सार्यते=अप-

सायंते, कुत:=कस्मात् --

सन्दर्भप्रसङ्गी — कवितावनिताहासेन महाकविभासेन प्रणीतस्य स्वप्नवास-वदत्तमित्यभिषेयस्य नाटवस्य प्रथमाङ्कात्समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेन योगन्ध-रायण्डचलैभाग्यैकत्सिक्तस्य पुरुषस्य त्रावनस्थजनोत्सारणकार्यं विनिन्दति ।

अन्वयः — वीरस्य आश्रमसंश्रितस्य वसतः वन्यैः फलैः तुष्टस्य मानार्हस्य वल्कलवतो जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते । भोः ! उत्सिवतो विनयाद् अपेतपुरुषः चलैः भाग्यैः विस्मितः अयं कः निभृतम् इदं तपोवनम् आज्ञया ग्रामीकरोति ॥३॥

दोनों भट [राजपुरुष] — हटिए, हटिए, महाशयों ! हटिए।
( तब सन्यासी के वेष में योगन्धरायण और अवन्ति देश की स्त्री के वेष में
वासवदत्ता प्रवेश करते हैं।)

यौगन्धरायण——(कान देकर) कैसे यहाँ भी हटाया जा रहा है। क्योंकि— र्घर्यवान, आश्रम में निवास करने वाले, जङ्गली कन्दमूलादि फलों से सन्तुष्ट रहने वाले, सम्मान के योग्य और पेड़ की त्वचा को वस्त्र के रूप में धारण करने

# खित्तको विनयादयेतपुरुषो भाग्यैश्चलितिस्मतः कोऽयं भो ! निभृतं तकोवनिमदं ग्रामोकरोत्याज्ञया । ३ ।।

पदार्थः — धीरस्य=स्थिर चित्त वाले, आश्रमसिश्रतस्य=तपोवन को प्राप्त कर, वसतः=निवास करते हुए, वन्यैः=जञ्जली, फलैं:=फलों से (कन्दमूल आदि से) तुष्टस्य=सन्तुष्ट, मानाहंस्य=सन्कार के योग्य, वल्कलवतः=वृक्षचर्म (वल्कल) धारण करने वाले, जनस्य=तपस्वी वर्ग को के लिए), त्रासः=भय, समुत्पाद्यते= पैदा किया जा रहा है। भोः !=अरे !, उत्सिक्तः=गर्व से मतवाला, विनयात्= नम्रता से, अपेतपुरुषः=विरहित भृत्यों वाला (उद्धत सेवकों वाला), चलैं:= चश्चल (अस्थिर) भाग्यैः=सौभाग्यो (सम्पत्ति ऐश्वर्यादि रूप) से, विस्मितः= आश्चर्यचिकत बना हुआ, अयं=यह, वः=कीन (राजा) है, (जो) निभृतं= अत्यधिकशान्त, इदं=इस, तपोवनं=आश्रम भूमि को, आज्ञया=(अपनी) आज्ञा से, ग्रामीकरोति=गाँव की तरह से बना रहा है अर्थात् पुर तथा ग्राम में अपनो आज्ञा को जैसे चलाता है वैसे ही इस तपोवन में भी चला रहा है ॥३॥

लालमती—धीरस्य = धृतियुक्तस्य, स्थिरचित्तस्येति यावत्, बाश्रमसंश्चितस्य —आश्रमं = तपोवनं सिश्चतः = आश्रितस्तस्य, वसतः = निवसतः, तपोभूमि-स्थिरयेति भावः, वन्यैः-वने = अरण्ये, अटन्यरण्यं विषिनं गहनं काननं वनम् इत्यमरः, भवः = उत्पन्नैः, फलेः = कन्दमूलादिभिः, तुष्टस्य = सन्तुष्टस्य, माना-हिस्य — मानः = सत्कारः, तदहंस्य = तद्योग्यस्य सम्माननीयस्येति भावः, वल्कलः वतः — वल्कलं = वृक्षत्वक् अस्यास्तीति वल्कलवान् तस्य वृक्षत्वग्वस्त्रभृत इति यावत्, जनस्य = तपित्वलोकस्य, त्रासः = दरः, दरस्त्रासो भीतिभीः साष्ट्यसं भयम् — इत्यमरः, उत्सारणजनितं कष्टमिति यावत्, समुत्पाद्यते = उद्भाव्यते, भृत्यैरिति शेषः । व्यर्थमेवैते संसारविरक्ताः तपोवनस्थास्तपित्वनो भटैः वलेश्यन्त इति भावः । अथवाऽत्र एतेवां भृत्यानां को दोषः, एते तु प्रभोर ज्ञयैवेत्थं कुर्वन्ति

<sup>्</sup>वाले लोगों (तपस्वियों) को भी भय दिखाया (पैदा) किया जा रहा है,। अरे ! धृष्ट, नम्रता रहित सेवकों वाला, अस्थिर (चञ्चल) भाग्य से आदचर्यचिकत बना

वासववला - अय्य ! को एसो उस्सारेदि ? [ आर्य ! क एव उत्सारयित ?] योगन्वरायणा—भवति ! यो धर्मादात्मानमुत्सारयित ।

वासवदत्ता - अथ्य ! ण हि एव्वं वतुकामा, अहं वि णाम उत्सारइदव्वा होमि त्ति । | आर्य ! नहाँ वं ववतुकामा, अहमपि नामोस्सारियतव्या अवामीति ।

इति श्लोकोत्तराद्धेंन समययात—भोः ! = अरे ! इत्यनादरसूचकम्पदम्, उत्सिक्तः = अतिक्रान्तमर्यादः, विनयादपेतपुरुषः—विनयात् = विनम्रतायाः, अपेता = च्युताः, पुरुषाः = सेवकलक्षणा यस्य स उद्धतभृत्य इति यावत्, चलैः = चश्वलैः अस्थिरैरिति भावः, भाग्यैः = ऐश्वयं छपैः, विस्मितः = आश्चयं न्वितः अतिगवित इति भावः, ''विस्मयोऽद्भुतमाण्चयं चित्रमः'', – ''इत्यमरः दर्पोऽवलेपोऽवष्टमण्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः'' — इत्यमरश्च, कोऽयं = किमभिषेयः, स्वामीति ह्याः, य इति शेषः, आश्चया = तापसजनोत्सारण छपेण स्वकीयनियोगेनः निभृतं = भाग्तं, इदम् = पुरोहण्यमानं, तपोवनं = आश्चमपदं, ग्रामीकरोति-अग्रामं ग्रामं करोतीति ग्रामीकरोति अग्रामछपमपि आश्चमपदं ग्रामहपतां नयतीति भावः ॥३॥

कृत्दः — पद्येऽस्मिन् शाद्वं लिविक्वीडितं वृत्तम् । तद्यया — "सूर्यादवैर्मसजस्ततः सगुरवः शाद्वं लिविक्वीडितम्" ॥

वासवदत्ता — आर्य ! = आदरणोय ! मन्त्रिन् !, क एषः = कः सत्तासम्पन्नः, उत्सारयित = मार्गमध्यादपसारयित ? यौगन्धरायणः — भवति ! = श्रीमित !, यः, धर्मात् = पुण्यात्, ''स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्चेयसी सुकृतं वृषः'' इत्यमरः, आत्मानं = स्वम्, उत्सारयित = दूरीकरोति ।

वासवदत्ता — आर्थं ! = महाशय !, निह = न, एवम् = इत्थं, वक्तुकामा = वक्तुं = विद्युम्प्रव्दुमिति भावः कामः = अभिलाषो यस्याः सेति तदर्थः, अपि-त्विति शेषः, अहमपि = राजमहिषी वासदत्तापि, नाम = नामशब्दोऽत्र प्रश्नाथंकः, उत्सारियतव्या = अपसारणीया, भवामि = भविष्यामि ।

हुआ यह कीन सा व्यक्ति (राजा) शान्त इस तपोवन को उत्सारण (हटने) की आज्ञा से गाँव की तरह बना रहा है ।।३।।

वासवदत्ता - आयं ! यह कौन हटा रहा है ?

यौगन्धरायण-पूज्ये ! जो धर्म से अपने को हटा रहा है।

वासवदत्ता — आर्य ! मेरे पूछने का यह अभिप्राय नहीं है (अपितु) क्या मैं भी हटाई जाने वाली हूँ। यौगन्धरायणः —भवति ! एवमनिर्ज्ञातानि दैवतान्यवधूयन्ते ।

वासववत्ता — अय्य ! तह परिस्तमो परिखेदं ण उप्पादेदि जह अअं परिभावो ! [ आयं ! तथा परिष्ठमः परिखेदं नोत्पादयित, यणाऽयं परिभवः ] ।

योगन्धरायणः—'भुक्तोज्झित' एव विषयोऽत्रभवत्या, नात्र चिन्ता कार्या। कुता-

यौगन्धरायणः — भवति ! = देवि !, एवम् = इत्थमेव, अनिर्जातानि = स्वरूपतोऽविदितानि, दैवतानि = सुराः, अपि, अवधूयन्ते = तिरस्क्रियन्ते ।

वासवदत्ता —आर्य ! = पूज्यवर !, परिश्रमः = मागेश्रमः, तथा = ताहशं, परिखेदं = कष्टं, न = निह, उत्पादयित = जनयित, यथा = याहशं परिखेदिमिति शेषः, अयं = तपोवनोत्सारणरूपः, परिभवः = अनादरः, ''अनादरः परिभवः परीभावः''—इत्यमरः।

यौगन्धरायणः — अत्रभवत्या = अत्रश्रोमत्या, आदरबोधकमिदम्पदं, वास-वदत्तयेति भावः, एव विषयः = उत्सारणपूर्वको गमनरूपो विषयः, भुक्तोज्झितः — प्राक्भुक्तः = अनुभूतः, पश्चात् त्यक्तः = परित्यक्तः, अत एव, अत्र = अस्मिन् उत्सारणविषये, न = नहि, चिन्ता = चिन्तनं, कार्या = करणीया, कुतः —

यौगन्धरायण--देवि ! अपिरिचित देवता इसी तरह तिरस्कृत (अपमानित) होते हैं।

वासवदत्ता - आर्य ! (मार्ग में) चलने का परिश्रम (यकावट) भी वैसा कष्ट नहीं उत्पन्न कर रहा है जैसा कि यह अपमान ।

यौगन्धरायण--यह विषय (लोगों को हटाकर चलने का) आप के द्वारा भी अनुभूत करने के बाद छोड़ा गया है, इसमें आप को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। क्यों कि--

## पूर्व त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासी-च्छ्लाच्यं गमिष्यसि पुनर्विचयेन भर्तुः ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ —कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिवेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्घृतमिदम्पद्यम् । पद्यनानेन योगन्वरायणो वासवदत्ताभाग्यमुपस्थाप्य तो समादवाति ।

अन्वयः — पूर्वं त्वया अपि एवं गतम् अभिमतम् आसीत् । पुनः भर्तुः विज-येन क्लाव्यं गमिष्यिष्ठ । कालक्रमेण परिवर्तमाना जगतो भाग्यपङ्क्तिः चक्रार-पड्क्तिः इव गच्छति ॥४॥

पदार्थ: — पूर्वं = पहले, त्वया = तुम्हारे द्वारा (आप के द्वारा) अपि = भी, एवं = इस प्रकार का, गतं = चलना, अभिमतं = अभीष्ठ, पसन्द, आसीत्= था। पुनः = फिर, भर्तुः = पति (वत्सराज) के, विजयेन = विजय होने पर, हलाध्यं = प्रशंसनीय ढंग से, गमिष्यसि = गमन करोगी। (वयोंकि) कालक्रमेण = समय के क्रम से, परिवर्तमाना = परिवर्तनशील, जगतः = संसार की, भाग्य-पङ्कितः = भाग्य-रेखा, चक्रारपङ्कितः इव = (रथ के) पहिए के अरों की परम्परा की भौति, (ऊपर नीचे), गच्छिति = चलती है।।४।।

लालमती — पूर्वं = पूर्विस्मिन् काले (यदा वासवदत्ता राजमहिषी आसीत्) त्वया = वासवदत्त्या राजमहिष्या, अपि = अनया पद्मावत्येव, एवम् = इत्यं, परिजनसेवितिमिति भावः, गतं = वजनम् अभिमतम् = असीष्टम्, आसीत्, पुनः = मूयो. भतुः = धवस्योदयनस्य, घवः प्रियः पितः भर्ता — इत्यमरः, विजयेन = सम्पत्स्यमानेन राज्यप्राप्तिञक्षणजयेन, रलाध्यं = भृत्यः प्रशंसनीयं यथा स्यात्त्या, गिमिष्यसि = यास्यसि । इममेवार्थमर्थान्तरन्यासेन द्रहयित कालक्रमेण-कालस्य = समयस्य, क्रमेण = अनुसारेण, समयपरिपाट्येति भावः, परिवतमाना = परि- अमन्ती, जगतः = लोकस्य, लोकस्तु भुवने जने-इत्यमरः, भाग्यपङ्क्तः = दैव-

पहले (जब आप वत्सदेश की रानी थीं) आप को भी इसी तरह से जाना अभीष्ट था, फिर पति (उदयन) के अम्युदय होने पर प्रशंसनीय रूप से उसी प्रकार गमन करेंगी। काल-क्रम से जगत् की परिवर्तनशील भाग्यपिंद्ध रथ के

# कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चकारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्ति ॥॥॥

भटौ-- उस्सरह अथ्या ! उस्सरह । [ उत्सरतार्याः । उत्सरत । ] ( ततः प्रविश्वति काञ्चुकीयः । )

परम्परा, देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्रा नियतिविधाः-इत्यमरः, चक्रारपङ्किः = स्यन्दनचक्रश्रेणिः, वीथ्यालिराविलः पङ्किः श्रेणी-इत्यमरः, इव=यया, गच्छिति=याति । यथा चक्रस्य भूमिस्यो भाग उपिर आगच्छित उपिरस्थभचाधोगच्छिति तथैव लोकस्यापि अदृष्टपरम्परा दृश्यते, यश्चेदानी सुखी सः दुःखी भविष्यति, दुःखी च सुखभाग्भवति । अतो विग्ना मा भूयास्त्विमित भावः यौगन्त्ररायणस्य वासवदत्ताचिन्ताविषये । अमुमेवाथं महाकविः कालिदासः मेवदूते निब्बाति—

"कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचेर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण।।

छन्दोऽलङ्कारश्च — पद्येऽस्मिन् वसन्तितिलकावृत्तम् । तद्यथा — ''उक्ता वसन्त-तिलका तभजा जगौ गः।।'' अलङ्कारश्चाश्रार्थन्तरन्यासः पूर्वार्धप्रतिपादितस्य विशेषस्योत्तराधंप्रतिपादितेन सामान्यार्थेन समर्थनात् । तल्लक्षणं यथा साहित्य-दर्पणे — सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते ॥ साधर्म्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टवा ततः ॥' ४॥

भटौ - उत्सरत = अपसरत, आर्याः = श्रेष्ठाः, उत्सरत = अपसरत।
(ततः = तदनन्तरं, काञ्चकीयः = कञ्चकी, प्रविशति = प्रवेशं करोति,
रङ्गमञ्जमिति यावत्)

पहिए के अरों के समान चलती रहती है (अर्थात् जैसे गाड़ी के चलते समय चक्के का नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला नीचे जाता है उसी तरह संसार की भाग्यपङ्कि भी चलती रहती है।)।।४।।

दोनों सिपाही—हटिए आर्यों ! हटिए । ( तब मगधराज का काञ्चकीय प्रवेश करता है ) काञ्चुकीय:—सम्भवक ! न खलु न खलूत्सारणा कार्या । पश्य-परिहरतु भवान् नृपापवादं, न परुषमाश्रमवासिषु प्रयोज्यम् ।

टिप्पणी काञ्चकायः (कञ्चकी)—अन्तःपुर में बेरोकटोक आने जाने वाले वृद्ध, गुणवान बाह्मण को काञ्चकीय या कञ्चकी कहा जाता है, जो सब कार्यों को साधने में कुणल होता है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में इसका लक्षण किया है—

''अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः। सर्वकार्यार्थंकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते॥''

काञ्चुकीयः -सम्भषक ! = इदं सम्बुद्धिपदमत्र प्रयुक्तमुत्सारणकर्मव्यापृतेक-तरस्य भटस्याभिषये । न खलु न खलु = तापसलोकस्य निश्चयेन नहि, उत्सारणा= अपसारणं, कार्या = विषेया । पश्य = अवलोकय ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ—कविताविनताहासेन महाकिवना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेन काञ्चकीयः लोकविरक्तानां मानयनानां तापसजनानामुत्सारणं निषेधयिति ।

अन्वयः — भवान् नृपाऽपवादं परिहरतु, आश्रमवासिषु परुष न प्रयोज्यम् । सनस्विन एते नगरपरिभवान् विमोक्तुं वनम् अभिगम्य वसन्ति ।

पदार्थः — भवान्-आप (सम्भषक), नृपापवादं = राजा की निन्दा के कारणभूत उत्सारण कार्य को, परिहरतु = छोड़े। आश्रमवासिषु = तपोवन में रहने वालों से (आश्रमवासियों से) पहषं = कठोर (कटु) व्यवहार (वचन), न = नहीं, प्रयोग्यम् = प्रयोग करना चाहिए (कहना चाहिए)। एते = ये, मनस्विनः = मनस्वी लोग (महाशय), नगरपरिभवान् = नगर के अपमानों से, विमोक्तुं = बचने के लिए, वनम् = वन को, अभिगम्य = प्राप्त कर, वसन्ति = रहते हैं ॥५॥

काञ्च कीय — सम्भषक ! (घोषणा करने वालों में से किसी एक को सम्बो-वित कर) हटाना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। देखो —

तुम राजा (मगधराज) की निन्दा का कारण (उत्सारण करना) छोड़ दो। तपोवन में रहने वालों में कठोर वचन (आचरण) नहीं किया जाता। क्यों किये

# नगरपरिश्रवान् विमोक्तुमेते वनमिश्राम्य मनस्विनो वसन्ति ॥२॥ खभौ —अय्य ! तह । [ आर्य ! तथा । ] ( निष्कान्तौ । )

लालमती—भवान् = त्वं सम्भवक इति भावः, नृपापवादं-नृपस्य = मगवराजदर्शंकस्य, अपवादः = परीवादः — "अवणिक्षेपिनर्वादपरीवादापवादवत्" —
इत्यमरः, तम्, उत्सारणजनितमिति भावः, परिहरतु = दूरीकरोतु । धर्मपालकस्य
मगधराजदर्शकस्य निन्दा भवदुत्सारणकार्यजनितेदानीमिति । अतो युवाभ्यामिद्दशं
परुषं माऽचरणीयमिति । प्रस्तौति-आश्रमवासिषु = तपोवनाश्रितेषु वसत्सु तापसलोकेषु, परुषं = ककंशं, क्रूरमिति भावः, दावयमाचरणं वेति शेषः, न = निह,
प्रयोजयं = प्रयोवतव्यम् । यतो हि, मनस्विनः = प्रशस्तमानसाः, लदारहृदया
इति भावः, एते = तपोवनवासिनः, नगरपरिभवान् — नगरे = पुरे, सम्भावितान्
परिभवान् = अनादरान्, "अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया" इत्यमरः,
विमोवतुं = परित्यक्तुं, वनम् = अरण्यम् "अटव्यरण्यं गहनं विपिनं काननं
वनम्" — इत्यमरः अभिगम्य = अधिगम्य, वसन्ति = निवसन्ति । अतस्तपोधनेषु
महाश्येषु मुनिजनेषु परुषम्माऽचरणीयमिति ॥५॥

छन्दोऽलङ्कारश्च — पद्येऽस्मिन् पुष्पिताग्रावृत्तम् । तद्यथा — ''अयुजि नयुग-रेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।'' अलङ्कारश्चात्र पूर्वार्द्धहेतुत्वे-नोत्तराद्धंस्य स्थापनात् काव्यलिङ्गम् । तल्लक्षणं यथा साहित्यदर्पणे —

''हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गन्निगद्यते ।''

उभी — आर्य ! = मान्यवर !, तथा = तेनैव प्रकारेण, भवता यदुक्तं तथैव साध्यावः, अनुत्सारणेन नृपापवादं परिहराव इति भावः ।

( निक्रान्ती--एतेन भट्योनिर्गमनमुक्तम् )

मनस्वी लोग शहर में होने वाले (सम्भावित) अपमानों को छोड़ने के लिए ही तपोवन में आकर वास करते हैं ॥५॥

दोनों सिपाही--आर्य ! ऐसा ही हो । (दोनों रङ्गमश्व से निकल जाते हैं ) योगन्धरायणः — हन्त ! सविज्ञानमस्य दर्शनम् । वत्से ! उपसर्पावस्तावदेनम् । वासवदत्ता — अय्य ! तह । [ आर्य ! तथा । ]

यौगन्धरायणः -- ( उपसृत्य ) भोः ! किङ्कृतेयमुत्सारणा ?

काञ्चुकीयः-भोस्तपस्विन् !

योगन्धरायण:—( आत्मगतम् ) तपस्विन्निति गुणवान् खल्वयभालापः अपरि-चयात्तु न व्लिष्यते मे मनसि ।

यौगन्धरायण:—-हन्त ! = हर्षबोधकिमदम्पदम् । अस्य = पुरोद्दयमानस्य काञ्चकीयस्य, दर्णनं = ज्ञानं सिवज्ञानं — विशिष्ठज्ञानसंयुक्तं, धर्मनीत्यनुकूलिमिति यावत्, अस्तीति शेषः । वत्से ! = बालिके !, ताविदिति वाक्यालङ्कारे, एन = काञ्चकीयम्, उपसर्पावः = समीपं व्रजावः ।

वासवदत्ता - आर्य ! = पूज्यवर !, तथा = उपसर्पणं कुर्व इति भावः ।

यौगन् रायणः—( उपसृत्य = समीपं गत्वा ) भोः ! = हे महाशय !, उत्सारणा = उत्सारणक्रिया, किङ्कृता-केन प्रयोजनेन सम्पादिता ।

काञ्चुकीयः-भोस्तपस्वन् ! = हे तापस ।

यौगन्धरायणः—( आत्मगतं = स्वगतम् ) तपस्विन् इति = तापस ! इति अयम् = एषः, आलापः = प्रेमपूर्णमाभाषणं ''स्यादाभाषणमालापः''—इत्यमरः, गुणवान् = विशिष्टगुणसंयुक्तः, तु = परन्तु, अपरिचयात् = असंस्तवात् न = निह, दिल्ल्यते = सम्बद्ध्यते ।

यौगन्धरायण --अरें !इस (काव्चुकीय) का ज्ञान अनुभव से सम्पन्न है। बहन !हमदोनों इसके पास चलें।

वासवदत्ता--आयं! ऐसा ही हो।

यौगन्धरायण — (पास जाकर) महाशय ! यह हटाना किस प्रयोजन से हैं ? काञ्च कीय -- हे तपस्वी !

यौगन्धरायण--(स्वगत) "तपिस्वन्" यह सम्बोधन गुणविशिष्ट बातचीत है, परन्तु जान-पहचान न होने से मेरे मन को जैंच नहीं रहा है। काञ्चुकीय--भोः ! श्रूयताम् । एषा खलु गुरुमिरिमहितनामधेयस्यास्माकं महाराजदर्शकस्य भगिनी पद्यावती नाम । सैषा नो महाराजमातरं महादेवीमाश्रम-

टिप्पणी - स्वगतम् (आत्मगतम् ) - रङ्गमञ्च पर पात्र कुछ ऐसी बातों को करते हैं जिससे ज्ञात होता है किसी अन्य पात्रों को वे सुनाना नहीं चाहते। अतः अश्राव्य बात को वह स्वगत या आत्मगत रूप से दर्शकों को सुनाता है। इसे ही स्वगत या आत्मगत कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसका लक्षण है -

''अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तिदह स्वगतम् मतम् ।'' काञ्चुकीयः—भोः ! श्रूयताम् ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ —प्रस्तुतोऽयं गद्यांशः कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्नवासवदत्तमित्यभिषानस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतोऽस्ति । गद्यांशेनानेन मगधराजकाञ्चकीयो यौगन्धरायणं तापसवेषषारिणम्प्रति राज-कुमार्याः पदमावत्याः तत्तपोवनवासाभिलाषमुपस्थापयन् तत्परिचयमपि श्रावयति ।

लालमती व्याख्या—भोः ! = हे तपस्वन् !, श्र्यताम् = आवण्यताम्;
एषा = समीपतरस्थिता, गुरुभिः = मातापित्रादिभिः श्रेष्ठजनैः, अभिहितनामवेयस्य = कथिताभिधानस्य, ''आख्याह्ने अभिधानं च नामघेगं च नाम च''—
इत्यमरः, अस्माकं = मगधवास्तव्यानां, महाराजदर्शकस्य = महाधिपतेः दर्शकाभिधेयस्य, भिगनी = स्वसा, ''भिगनी स्वसा''— इत्यमरः, पद्मावती नाम =
पद्मावतीत्यभिधाना, अत्र नामेति असिद्धौ । सा = तथोक्ता, एषा = समीपतरवितनी, नः = अस्माकं, महाराजमातरं = महाराजदर्शकस्य जननीं महादेवीम् = एतदिभिधेयाम्, आश्रमस्थां = वार्द्धक्ये मुनिवृत्तिमवलम्ब्य तपोवनस्थाम्,
अभिगस्य = अधिगत्य, तत्रभवत्या = परमादरणीययाऽऽश्रमस्थया महादेव्या, अनुज्ञाता = आज्ञष्ठा, पद्मावतीति थेषः, राजगृहम्-एतन्नामकं मगधराजधानीभूतं

काञ्च कीय- — हे महाशय ! मुनिए । गुरुजनों (माता-पिता आदि) के द्वारा "दर्शक" नाम रखे गये हमारे महाराज की बहन ये पद्मावती हैं । वैसी ये तपो-वन में (वानप्रस्थाश्रमको स्वीकार कर) विद्यमान राजमाता महादेवी के पास स्थामभिगम्यानुज्ञाता वत्रभवत्या राजगृहमेव यास्यति । तदद्यास्मिन्नाश्रमपदे वासोऽभिन्नतोऽस्याः । तद् भवन्तः—

# तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोघनानि ।

प्रधाननगरं यद्वा राज्ञः = महाराजदशंकस्य, गृहं = भवनं, यास्यित=गिमिष्यिति । तत् = तस्मात् हेतोः, अद्य = इदानीम्, अस्मिन् = पुरोवतंमाने, आश्रमपदे = तपःस्थले, अस्याः = पद्मावत्याः, वासः = निवासः, अभिन्नेतः = अभीष्टः, अस्तीति शेषः । तत् = तस्मात् कारणात्, भवन्तः = यूयं तापसाः —

सन्दर्भप्रसङ्गी—कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणातस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्यभिधेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतोऽस्ति । पद्येनानेन काञ्चु-कीयः मगधराजकुमार्याः पद्मावत्याः धर्मप्रियत्वं समर्थयन् तपस्विलोकं स्वधर्मा-चरणाय प्रवर्तयति ।

अन्वयः—तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् तपोधनानि वनात् स्वैरम् उपनयन्तु । हि धर्माप्रिया नृपसुता तपस्त्रिषु धर्मापीडां न इच्छेन्, एतत् अस्याः कुलत्रतम् (अस्ति )॥६॥

पदार्थ:—तीर्थोदकानि = तीर्थों का जल, सिमध: = हवन की लकड़ियाँ, कुसुमानि = फूल, दर्भान् = कुशा, तपोधनानि = तपस्या के उपकरणों (साधनों) को, वनात् = जङ्गल से, स्वैरं = स्वेच्छापूर्वक, उपनयन्तु = ले आवें। हि = क्योंकि, धर्माप्रिया = धर्म में प्रेम रखने वाली, नृपसुता = राजकुमारी (पद्मा-वती) तपस्विषु = तपस्वयों में, धर्मापीडा = धर्म में वाधा को, न = नहीं, इच्छेत् = चाहती हैं। एतत् = यह, अस्याः = इनके (पद्मावती के), कुल-व्रतम् = कुल (वंषा) का नियम (है)।।६।।

लालमती—(भवन्तः तपस्विनः) तीर्थोदकानि-तीर्थंस्य = पवित्रस्य नद्याः देर्जलाशयस्य वा उदकानि जलानि, समिषः = पलशादितरूणां काष्ठखण्डानि,

जाकर उनकी आज्ञा को प्राप्त "राजगृह" नामक मगध की राजधानी या "राज-भवन" में जारोंगी। इस कारण से आज इन्हें इसी आश्रम में निवास करना अभिमत है। अतः आप लोग——

तीर्थंजल, समिधाएँ, फूल, कुश (आदि इन सब) तपस्या की वस्तुओं को जङ्गल से ले आवें। क्यों कि धर्म की पसन्द करने वाली राजकुमारी (पद्मावती)

# धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीडा-मिच्छेत् तपस्विषु कुलव्रतमेतदस्याः ॥ ६ ॥

यौगन्व रायणः — (स्वगतम् ) एवम् ! एषा सा मगधराजपुत्री पद्मावती नाम, या पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकैरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति । ततः —

कुसुमानि = सुमानि, "स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसुनं कुसुमं सुमम्"—इत्यमरः, दर्भान् = कुणान्, तपोघनानि—तपसे = तपश्चर्यार्थं, धनानि = द्वव्याणि, वनात् = अरण्यात् — "अटव्यरण्यं विषिनं गहनं काननं वनम्"—इत्यमरः, स्वैरं = स्वच्छन्दम् उपनयन्तु = आनयन्तु, हि = यतो हि, धर्मष्रिया—धर्मः = सुकृतं "स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्चयिसी सुकृतं वृषः"—इत्यमरः, प्रियः = स्निग्धः, यस्याः सा तथोकता धर्मानुरागिणीति यावत्, नृपनुता = राजकन्या, पद्मावतीति भावा, तपस्विषु = तापसेषु, धर्मपीडां-धर्मस्य = तपोख्यस्य, पीडा = वाधा, "पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसृतिजम्"—इत्यमरः, तां, न = नहि. इच्छेत् = वाञ्छेत्, एतत् = इदं, तपोविष्यस्पृहाराहित्यमिति भावः, अस्याः = पद्मावत्याः, कुलन्नतं-कुण्यः = वंशस्य, वतं = नियमः अस्तीति शेषः ॥६॥

छन्दोऽलङ्कारण्च — पद्येऽस्मिन् वसन्तितलकावृत्तम् । तद्यथा — "उक्ता वसन्त-तिलका तभजा जगौ गः।" अलङ्कारक्चात्र काव्यलिङ्गम् । तद्यथा साहित्य-दर्पणे - "हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गन्निगद्यते" ॥६॥

यौगन्वरायणः—( स्वगतम् = आत्मगतम् ) एवम् = इत्थम् ! एषा = समीपतरवितनो, सा = धर्मशीलत्व लावण्यप्रभृतिगुणैरिश्वता दैवज्ञविणता, मगध-राजपुत्री = मगधाधिपकन्या, पद्मावती नाम = एतन्नामिका, या = प्रसिद्धा पद्मावती पृष्पकभद्रादिभिः— पुष्पकश्च भद्रश्च पुष्पकभद्रौ, तो आदी येषां ते तैः, पुष्पकभद्रत्येतदादिनामधारिभिः, आदेशिकैः—आदेशः = आज्ञा स्वेच्छानुसारि-भाविफरसूचनिति भावः, आदेश एव शीलमेषामित्यादेशिकास्तैः, विकालज्ञैः

तपस्वियों के धर्म में बाधा को नहीं चाहेंगा, यह इनकी वंशपरम्परा का नियम (आचरण) है ॥६॥

यौगन्धरायण—(स्वगत) ऐसा ! ये वहीं मणधराज की पुत्री पद्मावती नाम की है जिन्हें पुष्पक और भद्र आदि ज्योतिषियों ने "स्वामी (वत्सराज उदयन) की पटरानो होंगी" ऐसा आदेश दिया है। इस कारण से —

# प्रद्वेदो बहुमानो वा सङ्कल्पादुपजायते।

सिद्धपुरुषेरिति यावत्, आदिष्टा = सूचिता, यदिति शेषः, स्वामिनो = वत्सराजो-दयनस्य, देवी = राजमहिषी, भविष्यति = भविता, इति = इत्यम् । ततः = तस्मात् कारणात्, राजमहिषीत्वेनैव निमित्तेनेतिभावः—"प्रद्वेषो स्वता"।

सन्दर्भप्रसङ्गी - कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेन योगन्धरायणो भाविन्यां राजमहिष्यां पद्मावत्यां स्वकीयां सहजां स्वताम्प्र-स्तौति ।

अन्वयः -- प्रद्रेषो बहुमानो वा सङ्कल्पात् उपजायते । भर्नुदाराभिलाषि-त्वात् मे अस्यां महती स्वता ( अस्ति ) ॥७॥

पदार्थ:—प्रह्रेष: = अतिकाय हेष, (अप्रीति या घृणा), बहुमान:= अत्यधिक समादर, वा = अथवा, सङ्कल्पात् = मन के भाव से अर्थात् मानसिक सङ्कल्प (भावना) से, उपजायते = उत्पन्न होता है, भतृ दाराभिलाषित्वात् = स्वामी (उदयन) की (यह) पत्नी बनेगी (बने) इस इच्छा से, मे = मेरी, अस्यां=इस (पद्मावती) में, महती=अत्यधिक (बड़ी), स्वता=आत्मीयता (है)।

लालमती व्याख्या —प्रद्वेषो = द्वेषातिशयः, अतिशया प्रीतिरिति यावत्, बहुमानो = अतिशयादरो वा == अथवा, सङ्कल्पात् = मानसात्कर्मणः, 'सङ्कल्पः कमं मानसम्'—इत्यमरः, उपजायते = उत्पद्यते कस्यिच्चिज्जनस्य किंसिश्चिदिप जने वस्तुविशेषे वा स्वचित्तवृत्तेरेव रागो द्वेषो वा दृश्यते । यथा एतद्भटोत्सारणं दृष्यं वा स्वचित्तवृत्तेरेव रागो द्वेषो वा दृश्यते । यथा एतद्भटोत्सारणं दृष्यं वा स्वचित्तवृत्तेरेव रागो द्वेषो वा दृश्यते । यथा एतद्भटोत्सारणं दृष्यं वा वस्तुविशेषे वा स्वचित्तवृत्तेते, परन्तु इदानोन्तु—भर्नृदाराभिलाषित्वात् = इयं पद्मावनी स्वामिनो वत्सराजोदयनस्य पत्नी भवतु, भविष्यति वेति अभिलाषुकत्वात्, भतृदारान् अभिलषतीति तच्छीलः भर्नृदाराभिलाषी, तस्य भावः, तत्त्वं, तस्मात्, ''भार्या जायाऽथ पुम्भूम्नि दाराः'' इत्यमरः, मे = मम, यौगन्धरायणस्येति

प्रद्वेष द्वेष, अनाप्सा, घृणा आदि) या अत्यधिक सम्मान अपन मानसिक सङ्कल्प (चित्तवृत्ति) के अनुसार उत्पन्न होता है। अतः (इनके उत्सारण कार्य

# भतृ दाराभिलावित्वादस्यां मे महती स्वता ॥ ७ ॥

वासवदत्ता—(स्वगतम्) राअदारिअत्ति सुणिअ भइणिआसिणेहो वि मे
एत्य सम्पज्जाइ। [राजदारिकेति अत्वा भगिनिकास्नेहोऽपि मेऽत्र सम्पद्यते।]

( ततः प्रविश्वति पद्यावती सपरिवारा चेटी च । )
चेटी — एद एदु भट्टिदारिआ इदं अस्समपदं पविसदु । [ एत्येतु भट्टेंदारिका
इद्यमाश्रमपदं प्रविशत । ]

यावत्, अस्यां=पद्मावत्यां, महती = अत्यधिका, स्वता = आत्मीयताऽताति शेषः ।
छन्दोऽलङ्कारश्च — पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तद्यथा—-"श्लोके षष्ठं
गुरु श्रेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम् । द्विचतुष्पादयोह्नंस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः" ।। अलङ्कारक्षात्रार्थान्तरन्यासः काव्यलिङ्गञ्च ॥७॥

वासवदत्ता—(स्वगतम् = आत्मगतम्) राजदारिका = राजकुमारी अस्तीयं पद्मावती, इति = इत्यं, श्रुत्वा = निश्चम्य, अत्र = अस्यां पद्मावत्यां, मे = मम वासवदत्ताया, भगिनिकास्नेह:—अनुकम्पिता भगिनी भगिनिका, तस्याः स्नेहः स्वसृप्रणय इति भावः, सम्पद्यते = उत्पद्यते ।

( ततः = तदनन्तरं, सपरिवारा — परिवारें = सखीसमूहेन सहिता, पद्मावती, प्रविशति, चेटी = प्रधानपरिचारिका, च = तथा, प्रविशति । परिवारः सखीवर्गः, चेटी दासी इत्यनयोर्भेदमाकलय्य चेट्याः पृथङ् निर्देशः । )

चेटी — एतु एतु = आगच्छतु, आगच्छतु, भर्तृ दारिका = राजकुमारी, "राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भर्तृ दारिक" — इत्यमरः, इदं — पुरोदृश्यमानम्, आश्रमपदं — तपोवनस्थानं, प्रविशतु = प्रवेशं विधेहि ।

को सुनकर इनके प्रति मेरी घृणा थी लेकिन इस समय) ''ये मेरे स्वामी वत्सराज जदयन की देवी हों'' ऐसी इच्छा करने से मेरी इन (पद्मावती) में अत्यधिक आत्मीयता है ॥७॥

वासवदत्ता — (स्वगत) "राजकुमारी" ऐसा सुनकर इस (पद्मावती) में मेरा बहन का सा स्नेह उत्पन्न हो रहा है।

(तब पद्मावती सिखयों के साथ प्रवेश करती है और दासी भी) दासी—आईए, आइए, राजकुमारी इस आश्रम में प्रवेश कीजिए।

#### ( ततः प्रविशस्युपविष्टा तापसी । )

तापसी —साअदं राअदारिकाए। [स्वागतं राजवारिकायाः।]

बासवदत्ता—( स्वगतम् ) इअं सा राजदारिका । अभिजणाणुरूव खु से रुवं । [इयं सा राजदारिका । अभिजनानुरूपं खत्वस्या रूपम् । ]

पद्यावती — अरये ! वन्दामि । [ आर्ये ! वन्दे । ]

तापसी—चिरं जीव । पविस जादे ! पविस । तवीवणाणि णाम अदिहि॰ जणह्स सञ्जोहं । [चिरं जीव । प्रविश जाते ! प्रविश । तथीवननानि नामाऽतिष्य-जनस्य स्वकोहसु । ]

( ततः = तदनन्तरं, उपविष्ठा = आसनाविष्ठिता, तापसी = तपस्विनी, प्रवि-शति = प्रवेशं करोति । )

तापसी — राजदारिकायाः = तपोवनप्रविष्टायाः, राजकुमार्याः पद्मावत्याः, स्वागतं = शुभागमनं, भवत्विति शेषः ।

वासवदत्ता—(स्वगतम् = आत्मगतम्) इयं = पुरोदृश्यमाना, सा = काव्यु-कीयोक्ता, राजदारिका—राजः = मगधाधिपस्य, दारिका = कुमारी। अस्याः = पद्मावत्याः, रूपं = स्वरूपमाकृतिरिति भावः, खलु = निश्चयेन, अभिजनानुरूपम् — स्वभिजनस्य = वंशस्य "सन्तिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयो"—इत्यमरः अनुरूपम् = उचितं योग्यमिति भावः। यथाऽस्याः राजदारिकायाः कुलं प्रशस्तन्तर्थवास्याः रूपमपीति गम्यार्थः।

पद्मावती — आर्ये ! = पूज्ये !, वन्दे = प्रणीम ।

तापसी —िवरं = अतिदीवंकालं, जीव = जीवितन्धारय । आयुष्मती भवेति भावः । जाते ! = वत्से !, प्रविश प्रविश = प्रवेशं विधेहि, प्रवेशं विधेहि । यतः --

#### ( तब बैठी हुई तापसी प्रवेश करती है )

तापसी-राज्कुमारी का स्वागत है।

वासवदत्ता -- (स्वगत) यह वही राजकुमारी हैं। वंश के अनुसार ही इनका सौन्दर्य है।

पद्मावती--आर्ये ! मैं आप की वन्दना करती हूँ।

तापसी —बहुत समय तक जीती रहो। वेटी श्रवेश करो, प्रवेश करो। तपोजन अतिथि जन का अपना ही घर होता है।

पद्यावती—भोदु भोदु । अय्ये ! विस्तत्यिह्य । इमिणा बहुमाणवअणेण अणुग्गहिदिह्य । [भवतु भवतु । आर्ये ! विश्वस्वाऽस्मि । अनेन बहुमानवचने-नानुगृहीताऽस्मि । ]

वासवदत्ता—(स्वगतम्) ण हि रूं एवव, वाक्षा वि खु से महुरा [न हि रूपमेव, बागिप खल्वस्या मधुरा । ]

तापसी — महे ! इमंदाव भइमुहस्स भइणिअं कोवि राजा ण वरेदि ? [ अद्रे ! इमां तावद् अद्रमुखस्य भागिनिकां किष्चद् राजा न वरयित ? ]

तपोवनानि = आश्रमपदानि, नामेति वानयालङ्कारे, अतिथिजनस्य = नवागन्तुक-लोकस्य, स्वकगेहं = स्वकीयं गृहमेवास्ति इति शेषः।

पद्मावती — भवतु भवतु = अस्तु अस्तु, उपचारप्रदर्शनं नास्त्यावश्यकिमिति भावः, आर्ये ! = पूज्ये !, विश्वस्ताऽस्मि = विश्वब्धा वर्ते । अनेन = भवदुवतेन, बहुमानवचनेन—बहुः मानो यस्मिस्तत् बहुमानं, बहुमानव्च तद् वचनम्, अत्य- धिकसत्कारवावयेनेति भावः, अनुगृहीता = अनुग्रह्युक्ता अस्मीति शेषः ।

वासवदत्ता — रूपम् एव = केवलं स्वरूपमेव, न = निह, मनोज्ञमिति शेषः, अपितु, अस्या = राजकुमार्याः पद्मावत्याः, वागिष = वचनमिष, मधुरा = मनोहरा अस्तीति शेषः, खलु = निश्चयेन ।

तापसी—भद्रे ! = कल्याणि !, "श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्"—इत्यमरः, इमाम्=पुरोहब्यमानां, तावदिति वाक्यालङ्कारे, भद्रमुखस्य—

पद्मावती -- अच्छा अच्छा पूज्ये ! मैं विश्वस्त है । इस अत्यधिक आदरयुक्त वाणी से अनुगृहीत हैं ।

वासवदत्ता—(मन में) इसका केवल स्वरूप ही नहीं इसकी वाणी भी मधुर है।

तापसी — भद्रे ! त्रियदर्शन राजा दर्शक की इस बहन को कोई राजा वरण नहीं करता ? (अर्थात् कहीं इस राजकुमारी की शादी की वात चीत चली है या नहीं।)

चेटी—अस्थि राक्षा पज्जोदो णाम उज्जणीए। सो दारअस्स कारणादो दूदसम्पादं करेदि। [ अस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः। स दारकस्य कार-णाद् दूतसम्पातं करोति। ]

वासवदत्ता—( आत्मगतम् ) भोदु भोदु । एदा अ अत्तणीआ दाणि संवुत्ता ।
[ भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानींसंवृत्ता । ]

तापसी--अर्हा खु इअं आइदी इमस्स बहुमाणस्स । उभआणि राअउलाणि

भद्रं मुखं यस्य तस्य = कत्याणसूचकवदनस्य "वक्त्रास्ये ददनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्"—इत्यमरः, प्रियदर्शनस्य मगधराजदर्शकस्येतिभावः, भगिनिकाम् = अनुक्कम्पनीयां स्वसारं पद्मावतीमिति यावत्, किश्वदिप = कोऽपि, राजा = नरेशो, न = निह्न, वरयित = इच्छिति ? केनचित् राज्ञा सह प्रियदर्शकभिगन्याः पद्मावत्याः परिणयसम्बन्धविषयको वार्तालापो नोक्षिष्ठः किमिति भावः ।

चेटी — उज्जियन्याः = विशालायाः, "विशालोज्जियनी समे" — इत्यमरः, राजा = अधिपः, प्रद्योतः = महासेनचण्डप्रद्योतः, नाम = नामकः, अस्ति = वतंते । सः = पूर्वोक्तः, दारकस्य = पुत्रस्य, कारणात् = पाणिग्रहणनिमित्तात्, दूतसम्पातं = चरसम्प्रेषणं, करोति = विद्याति ।

वासवदत्ता—(आत्मगतं = स्वगतम्) भवतु भवतु = अस्तु । एषा = पद्मावती, च = तथा, इदानीम् = अधुना, आत्मीया = स्वकीया, आतृसम्बन्धस्य भावित्वादिति शेषः, संवृत्ता = सञ्जाता ।

तापसी--अर्हा = पूज्या, खिल्विति निश्वये, आकृतिः = आकारः, अवयव-संस्थानविशेषः पद्मावत्याः, इयं = पद्मावतीसम्बन्धिनी, अस्य बहुमानस्य =

दासी — उज्जयिनी के राजा महासेनचण्डप्रद्योत नामक हैं। उन्होने अपने पुत्र के लिए दूत भेजा है।

वासवदत्ता--(मन में) अच्छा, अच्छा। यह इस समय अपनी हो गई।
तापसी —इस (पद्मावती) की यह आकृति (स्वरूप) अतिशय सम्मान के ही

योग्य है। दोनों ही कुल बहुत बड़े (प्रशंसनीय) हैं ऐसा सुना जाता है।

महत्तराणि ति सुणीअदि । [ अही खिल्वयमाकृतिरस्य बहुमानस्य । उभे राजकुले महत्तरे इति श्रूयते । ]

पद्मावती—अय्यं! कि दिठ्ठो मुणिजणो अत्ताणं अणुगाहीदुं? अभिप्पेदप्य-दाणे नतवस्सिजणो उविणमन्तीअदु दाव को कि एत्य इच्छिदित्ति । [आर्यः! कि दृष्टो मुनिजन आत्मानमनुग्रहीतुम्? अभिप्रोतप्रदानेन तपस्विजन उपितमन्त्र्यतां तावत् कः किमन्नेच्छतीति ?]

काञ्चुकीयः — यदभित्रतं भवत्या। भो भोः आश्रमवासिनस्तपस्विनः !

विवाहसम्बन्धसङ्घटनरूगस्य पूर्वोक्तस्य प्रद्योतकृतसम्मानस्य । स्वलावण्येनेय पद्मावती पूर्वोक्तपरिणयसम्बन्धसम्मानयोग्येवेति यावत् । उभे = द्वो, राजकुले = दर्शकप्रद्योतराजकुले, महत्तरे = अतिमहती, इति = इत्थं, श्रूयते = आकण्यते ।

पद्मावती—स्वपरिणयवार्ताश्रवणनोद्भूतलज्जा पद्मावती विषयान्तरमिधगच्छन्ती निजागमनप्रयोजनमुपस्थापयित काञ्च कीयम्—आर्य ! = पूज्य ! मुनिजनः = ऋषिलोकः, ''लोकस्तु भुवने जने'' इत्यमरः, आत्मानं = स्वम्, अनुग्रहीतुम् =
अनुगृहीतं कर्तुम् दृष्टः = वीक्षितः, किमिति प्रश्ने । अभिप्रतप्रदानेन = अभाष्ट्रवस्तुवितरणेन हेतुना, तपस्विजनः = तापसलोकः, उपनिमन्त्र्यता = निमन्त्रितः
कियताम्, तावदिति वावयालङ्कारे, कः = तापसः, कि = वस्तु, अत्र = अस्मिन्
पुण्यक्षेत्रे आश्रमपदे, इन्छिति = अभिलषित, इति = इत्यम् ?

काञ्चुकीय:—भवत्या = राजकुमार्या पद्मावत्या, यदिभिन्नेतं=यथाऽभीष्टम् । भी भोः आश्रमवासिनस्तपिस्वनः !=हे हे तपोवनाधिष्ठितास्तापसाः !, श्रुण्वन्तु श्रुण्वन्तु = आकर्णयन्तु आकर्णयन्तु, भवन्तः = यूयम्, इह = अस्मिन् आश्रमपदे, सत्रभवती = आदरणीया, मगधराजपुत्री = मगधेश्वरकुभारी, पद्मावतीति भावः।

पद्मावती — आयं! अपने को अनुगृहीत करने के लिए आपन किसी तपस्वी को देखा? अभिलिषत (यथा वाञ्छित) वस्तु के दान के लिए तपस्वी का निमन्त्रण दें। यहाँ (आश्रम की पुण्य भूमि में) कोन (तपस्वी) क्या चाहता है?

काञ्च कीय--आप जैसा चाहें। आश्रम में निवास करने वाले हे हें तपस्वियों! आप लोग सुनें, सुनें, यहाँ माननीया मगधराज की पुत्री आप लोगों श्रुण्वन्तु श्रुण्वन्तु भवन्तः, इहात्रभवती मगघराजपुत्री अनेनिवसम्भेणोत्पादित-विसम्भा घर्मार्थमर्थेनोपनिमन्त्रयते ।

#### कत्यार्थः कलशेन को मृगयते बासो ययानिश्चतं बीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद् भवेत् ।

अनेन = तापस्या प्रदिशतेन, विस्नम्भेण=विश्वासेन, "समी विस्नम्भविश्वासी —" इत्यमरः, उत्पादितविस्नम्भा — उत्पादितः = उद्भावितो विस्नम्भः = विश्वासो यस्य सा तथोक्ता, धर्मार्थं = धर्माय, धर्माचरणार्थमिति भावः, अर्थेन = वितरणीयेन द्रव्येण निमित्तेन, उपनिमन्त्रयते = उपनिमन्त्रणं विद्धाति ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ —कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्यभिषेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्घृतिमदम्पद्यम् । पद्येनानेन मगधराजकाञ्चुकीयः पद्मावत्यादिष्टः धर्माचरणाय तपस्विभ्यो दानं प्रदातुमुप-निमन्त्रयते तापसान् ।

अन्वयः — कस्य कलशेन अर्थः ? को वासो मृगयते ? यथानिश्वतं दीक्षां पारितवान् (कः) किम् इच्छिति यत् पुनः गुरोः देयं भवेत् ? इह धर्माभिरामित्रया नृपना आत्मानुग्रहम् इच्छिति । यस्य यत् समीप्शितम् अस्ति तद् वदतु । अद्य कस्य कि दीयताम् ? ॥ ८ ॥

पदाय: - कस्य=िकस तपस्वी को, कल्छोन=घड़े (कमण्डलु) से. अर्थ=प्रयोजन (आवश्यकता) है। कः=कौन तपस्वी, वासः=बस्न, मृगयते=खोजता (चाहता) है। यथानिश्चितं=अपने निश्चय के अनुसार, दीक्षा=वेदाध्ययन की शिक्षा, पारितवान्=पार (समाप्त) किया हुआ (करने वाला) (कः=कौन स्नातक ब्रह्मवारी) कि = क्या, इच्छित = चाहता है, यत्=जो, पुनः = फिर, गुरो:=गुरु

के किय हुए स्वागत से विश्वस्त हाकर धर्म के लिए आपलोगों को अभिलाषत , घस्तुओं को देने के लिए निमन्त्रित करती हैं।

''किसे कलश (कमण्डलु) का प्रयोजन है ? कौन सा तपस्वी वस्त्र चाहता है। अपनी इच्छानुपार अध्ययन को समाप्त करने वाला कौन स्नातक (ब्रह्मचारी) गुरु को दक्षिणा में देने योग्य कौन सी वस्तु चाहता हे ? इस आश्रम में धार्मिकों में प्रेम (आस्था) रखने वाली राजकुमारी (पद्मावती तपस्वियों की याचना से)

### आत्मानुग्रहमिण्छतीह नृपजा धर्माभिरामित्रया यद् यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्याद्य कि दीवताम् । 51

के लिए, देयं = देने योग्य, भवेत् = होता है (होना चाहिए)। इह = यहाँ (आश्रम की पुण्यभूमि में) धर्माभिरामित्रया = धर्म में अभिजिच एवं प्रेम रखने वाली अथवा धार्मिक लोगों को चाहने वाली, नृपजा=राजकुमारी (पद्मावती), आत्मानुग्रहं = अपने ऊपर (दान लेने से तपस्वी की) कृपा, इच्छिति = चाहती हैं। यस्य = जिसे, यत् = जो (वस्तु), समीप्सितम् = अभीष्ट हो, तद् = उस (वस्तु) को, वदतु = वहें, अद्य = आज, कस्य = किसको, कि = क्या दीयताम् = दिया जाय।। ८।।

लालमती व्याख्या — कस्य = मुनिजनस्य, कलशेन = चटेन, कमण्डलुनेति भावः, वर्षः = प्रयोजनमस्तीति शेषः। कः — कह्चन तापसजनः, वासः = वस्त्रं, मृगयते = अभिलपति। यथानिश्चितं-निश्चय एव निश्चितं, निश्चयो = निश्चिरणं सङ्कल्पो वा, निश्चतमनितक्रम्येति यथानिश्चितं सकल्पानुसारमिति भावः, दीक्षां गुरुकुलवासपूर्वकं वेदाद्यध्यमं, पारितवान् = समापितवान्, को ब्रह्मचारीति शेषः, वि = वस्तु, इन्छति = कामयते, यहस्तु, पुनरिति वाक्यालङ्कारे, गुरोः = आचायंस्याच्यायिति वा, सम्बन्धसामान्यविवक्षायामत्र षष्ठो, देयं = दातव्यम्भवेत् = स्यात् । इह = अस्मिन् साश्रमपदपुण्यप्रदेशे, धर्माभिरामप्रिया — धर्में = मुकृते "स्याद्धममित्त्रयां पुण्यश्रयसी सुकृतं वृषः" — इत्यमरः, अभिरामः = अभिरतिः दिचिरिति भावः, येषान्ते धर्माभिरामा धर्मानुरागिणस्ते प्रिया यस्ये सा तथोक्ता, नृपजा-नृपान् अधिपात्, जाता = उद्मूता, राजकुमारी पद्मावतीति भावः, आत्मानुषहं = भवता-पसकृ कमात्मन्यनुग्रहम्, इन्छति = अभिलषति। अत एव यस्य = तापसजनस्य, यत् = वस्तु, समोप्तितम् = अभीष्टं वर्तते, तत् = वस्तु, वदतु = कथ्यतु, अद्य = ग्रस्मिन् दिने, कस्य = तपस्तिनस्य, वि = किमभिषानं वस्तु, दीयताम् = वितीर्यताम् ॥ ८॥

कृत्दः—पद्येऽस्मिन् शाद्ग्लिविक्रीडितं वृत्तम् । तद्यथा—''सुर्याश्वेमंसजस्ततः सगुरवः नाद्ग्लिविक्रीडितम्''।

खपने ऊपर कृपा (अनुग्रह) चाहती हैं। अतः जिसको जो वस्तु अभीष्ट है उसे कहें। आज किस (तपस्वी) को क्या दिया जाय"? ?।।८।। यौगन्धरायणः—हन्त ! दृष्ट उपायः । (प्रकाशम् ) भोः ! अहमर्थी । पद्मावतो—दिठ्ठिआ सहस्रं मे तबोवणाभिगमणं । [दिष्ट्रचा सफलं मे तपोवना-भिगमनम् ।]

तापसी —संतुष्ठतवस्मिजणं इदं अस्समदं। आअन्तुएण इमिणा होदव्वं।
[सन्तुष्ठतपस्विजनभिदमाश्रमपदम्। आगन्तुकेनानेन भवितव्यम्।]

काञ्चुकीयः - भोः कि क्रियताम् ?

यौगन्धरायणः—हन्तेति हर्षे, दृष्टो = वीक्षितः, उपायः=साधनिमत्येतद्वदिति स्वगतत्वेन । (प्रकाणं = सर्वश्राव्यं यथा स्यात्तथा ) भोः = हे !, अहं = विष्रः, अर्थी = याचकः, अर्मीति शेषः ।

पद्मावती-दिष्ट्या=भाग्येन, "दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्रीनियतिविधः"→ इत्यमरः, मे=मम पद्मावत्याः, तपोवनाभिगमनम्=आश्रमपदश्रमणं, सफल=सार्थकं, जातं ब्रह्मणायित्वादिति शेषः।

तापसी —इदम्=पुरोदृश्यमानम्, आश्रमपदं=ापोवनं, सन्तुष्टतपस्विजनं— सन्तुष्टः=पूर्णतुष्टः, तपस्विजनः=तापसलोको यस्मिस्तत् समन्तोषतापसलोकमिति भावः, ''लोकस्तु भुवने जने''-इत्यमरः, अस्तीति शेषः । सन्तुष्टा आश्रमस्थाः केऽपि किमपि नार्थयन्तं इति भावः । अनेन —याचकेन, आगन्तुकन —देशान्तरादागतेन भवित्वयं—भव्यम् । अथित्वमाविष्कुर्वाणः स्थानान्तरादागतोऽयं भवेदिति यावत् ।

काञ्चुकीय: — भोः ! = हे !, कि, क्रियतां = विधीयताम् । भवते ब्राह्मणाय कि प्रदेयमिति भावः ।

यौगन्धरायण — (स्वगत) अच्छा ! उपाय सुझ गया । (सुनाकर) महाशय ! मैं अर्थी (याचक) हूँ ।

पद्मावती - भाग्य से मेरा त्रेवन में आना सफल हुआ।

. तापसी —यह आश्रम का स्थान सन्तुष्ट तपस्वियों से संयुक्त है। अतः यह (याचना करने वाला) कोई आगन्तुक (दूसरे स्थान से आया हुआ) होगा। काञ्च कीय—महाणय! वया किया जाय (आप की क्या याचना है)? यौगन्धरायणः -इयं मे स्वसा । प्रोषितभतृ कामिमामि च्छाम्यत्रभवत्या कित् कालं परिपाल्यमानाम् । कृतः ---

कार्यं नैवार्थेनापि भोगैनं वस्त्रैनहिं काषायं वृक्तिहेतोः प्रपन्नः ।

यौगन्धरायणः इय = समापतरवितना, मे=मम ब्राह्मणस्य, स्वसा=भागनी अस्तीित शेषः । इमां = पुरोहश्यमानां, प्रोषितभर्तृ कौ — प्रोषितः भर्ता यस्याः सा प्रोषितभर्तृ का तां प्रवासोषितपितकां, देणान्तरं प्राप्तस्य पत्युवियोगमनुभवन्तीं दीनामिति भावः, अत्रभवत्या = परमादरणायया राजकुमार्या, किञ्चत्काल=किञ्चत्समयपर्यन्तं, परिपाल्यमानां=संरक्ष्यमाणाम्, इच्छामि = अभिलषामि । कुता=कस्मात् — कार्यं नैवार्थः — मे भगिन्याः ॥ ९ ॥

स्रदर्भप्रसङ्गी —कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्घृतमिदम्पद्यम् । अनेन पद्येन योगन्धरायणः पद्मावतीसंरक्षत्वेन वासवदत्तान्यासकारणमुपस्यापयति ।

अन्वयः — अर्थैः न एव, भोगैः अपि न, वस्त्रैः (अपि ) न कार्यम् । अहं वृत्तिहेतोः काषायं प्रपन्नः न (अस्मि )। घीरा दृष्टधर्मप्रचारा इयं कन्या मे भिगन्याः चरित्रं रक्षितुं शक्ता (अस्ति )॥ ९॥

पदार्थः — (मुझे) अर्थः = धन-सम्पत्ति से, न एव = न तो, भोगः = भोगो (सांसारिक वैषियक सुखों) से, अपि = भी, न = न तो, वस्त्री = (और) वस्त्रों से (भी) न = न तो, कार्यम् = कार्य (प्रयोजन) है। अहं = मैं, वृत्ति-हेतोः = जीविका (अर्थों पार्जन) के लिए, काषार्यं = गेरुआ वस्त्र (सन्यासी कपड़ा) प्रयत्रः = धारण किया हूँ। धीरा = गम्भीर, दृष्टधमंप्रचारा = देखा गया है धर्म प्रचार जिसका ऐसी अर्थात् धर्म का प्रचार करने वालो, इयं = यहः कन्या = कुमारो (राजकुमारी पद्मावती) मे = मेरी (यौगन्धरायण की)

यौगन्धरायण — यह (वासवदत्ता) मेरी बहन है। इसके पति परदेश गये हैं। अतः इसको कुछ समय तक ये माननीया (राजकुमारी पद्मावती) अपने संरक्षण में रखें, मैं यहीं चाहता हूँ। क्यों कि —

न तो मुझे घन से प्रयोजन है, न भोगों से तथा न तो वस्त्रों से ही। मैंने

## धीरा कन्येयं दृष्ट्रधर्मप्रचारा शक्ता चरित्रं रक्षितुं मे भगिल्याः ॥ द ॥

भगिन्याः = बहुन के (दासबदत्ता के) चारित्रं = चरित्र की, रक्षितुं = रक्षा करने में (के लिए) शक्ता = समर्थ हैं ।।९।।

लालमती व्याख्या—(मम यौगन्घरायणस्य) वर्षेः = द्रव्येः, हिरण्यादिभिः, नैव, कार्यं = प्रयोजनम् । भोगेः = कलशादिभिभोग्यपदार्थेः यच्च सांसारिक-वैषयिकसुर्खेः, नापि, कार्यं = प्रयोजनम् । वस्त्रैः = परिधानार्हेः अम्बरैरिष, न = नहास्ति, कार्यं = प्रयोजनम् । अहं = धौगन्धरायणः, वृत्तिहेतोः = जीविका-कारणात्, काषायं = गैरिकवस्त्रं, परिन्नाजकिलङ्गभूतं कथायेण रक्तमस्वरिभिति भावः, प्रपन्नः = अङ्गीकृतः, न = निह, अस्मीति श्रेषः । जीवनयापनाय मयेदं परिन्नाजकत्वन्नाङ्गीकृतिमिति भावः । धोरा = विदुषी गम्भीरा चेति भावः, "घीरो मनीषी जः प्राज्ञः—" इत्यमरः, दृष्टधर्मप्रचारा—धमंस्य = सुकृतस्य "स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्चयसी सुकृतं वृषः"-इत्यमरः प्रचारः = प्रसारः, दृष्टः= जातो धर्मप्रचारो यस्याः सा तथोक्ता, इयं = पुरोदश्यमानेषा, कन्या = कुमारी राजकुमारी पद्मावतीति यावत्, मे = मम ब्राह्मणस्य, यौगन्धरायणस्येति भावः, भिगन्याः = स्वसुः, वासवदत्ताया इति भावः, चारित्रं = शीलं, रक्षितुं = त्रातुं, शक्ता = सक्षमाऽस्तीति शेषः ॥९॥

छन्दोऽलङ्कारश्च—पद्येंऽस्मिन् वैद्यवेवीनाम वृत्तम् । तद्यया-बाणाऽद्यैष्ठिन्ना वैश्ववेवी ममी यो" । अलङ्कारद्यात्र पद्यावत्या न्यासरक्षणक्षमत्वस्य समर्थनादर्थान्तरन्यामः । तद्यया साहित्यदर्पणे — "सामान्यं वा विशेषण विशेष-स्तेन वा यदि । कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते । साधम्येणतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टवा ततः" ॥९॥

जीविका के लिए गेरुवे वस्त्रों को नहीं पहन रखा है। विदुषी और धर्म प्रचार देखा गया है जिस राजकुमारी में ऐसी यह पद्मावती मेरी वहन के चरित्र की रक्षा कर सकती हैं ॥९॥ वासवदत्ता—(आत्मगतम्) हं, इह मं णिक्खिविदुकामो वय्ययोगन्वरायणो ? होदु, अविआरिश कमं ण करिस्सिदि । [हम्, इह मां निक्षेण्तुकाम आयंयोगन्व-रायणः ? भवतु, अविचार्यं क्रमं न करिष्यिति । ]

काञ्चुकीय:--भवति ! महती खल्वस्य व्यपाश्रयणा । कथं प्रतिजानीमः ? कुतः--

मुखमर्थो भवेद् दातुं मुखं प्राणाः मुखं तपः।

वासवदत्ता—( आत्मगतम् = मनिस ), हमिति अवधारणे, इह = अस्यो पद्मावत्यो, मो = वासवदत्तां, निक्षेष्तुकामः = निक्षेष्तुं = स्थापियतुं, कामः = अभिलाषः. ''कामोऽभिलाषः तर्षक्व''—इत्यमरः, यस्येति स तथोक्तः, आर्यः = श्रेष्ठक्वासौ योगन्धरायणः। भवतु = अस्तु, अविचार्यं = अविमृत्य, क्रमं = उपक्रमं प्रवृत्तिमिति भावः, न = चहि, करिष्यति = विधास्यति योगन्धरायण इति शेषः।

काञ्चुकीय:--भवित = सम्माननीये ! हे राजकुमारीति भाव:, अस्य = बाह्यणयाचकस्य, यौगन्धरायणस्येति भाव:, महती = गुर्वी, व्यपाश्रयणा = आश्रययाचना । कथं = केन प्रकारेण, प्रतिजानीमः = प्रतिज्ञां विद्धामः, कथङ्कार-मिहशो दुष्करोऽर्थः स्वीकर्तव्य इति भावः । कुतः = कस्मात्-

सन्दर्भप्रसङ्गौ — कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्नवा-सवदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतः मदम्पद्यम् । पद्येनानेन महाकविभासः काञ्चकीयमुखेन न्यासस्य दुष्करत्वमुपस्यापयति ।

अन्वयः — अर्थः सुखं दातुं भवेत्, प्राणाः सुखं दातुं (भवेयुः ) तपः सुखं दातुं भवेत्। अन्यत् सवं सुखं दातुं भवेत्, (परन्तु ) न्यासस्य रक्षणं दुःखं (भवेत् ) ॥ १० ॥

वासवदत्ता—(स्वगत) हूँ! (समझ गयी) आर्य यौगन्धरायण पद्मावती के हाथ में मुझे धरोहर के रूप में देना चाहते हैं। अच्छा, ये बिना विचारे काम नहीं करेंगे।

काञ्जुकीय—भाननीये! (राजकुमारि!) इनकी यह आश्रय लेने की प्रार्थना कठिन है। कैसे प्रतिज्ञा (हमलोग) करें ? क्यों कि—-

धन दे देना सुखकर है, प्राणों को उत्सर्ग करना, तपस्या का फल देना

# धीरा कन्येयं दृष्ट्रधर्मप्रचारा शक्ता चरित्रं रक्षितुं मे भगिल्याः ॥ द ॥

भगिन्याः = बहन के (वासवदत्ता के ) चारित्रं = चरित्र की, रक्षितुं = रक्षा करने में (के लिए) शक्ता = समर्थ हैं ॥९॥

लालमती व्याख्या—(मम यौगन्घरायणस्य) अर्थे: = द्रव्यैः, हिरण्यादिभिः, नैव, कार्यं = प्रयोजनम् । भोगः = कलशादिभिभांग्यपदार्थः यच्च सांसारिक-वैषयिकसुर्खः, नापि, कार्यं = प्रयोजनम् । वस्त्रैः = परिधानार्हः अम्बरेरिष्, न = नह्यस्ति, कार्यं = प्रयोजनम् । अहं = यौगन्घरायणः, वृत्तिहेतोः = जीविका-कारणात्, काषायं = गैरिकवस्त्रं, परिव्राजकिलङ्गभूतं कषायेण रक्तमस्वरिमिति भावः, प्रपन्नः = अङ्गीकृतः, न = निह, अस्मीति शेषः । जीवनयापनाय मयेदं परिव्राजकत्वनाङ्गीकृतिमिति भावः । धीरा = विदुषी गम्भीरा चेति भावः, ''घीरो मनीषी जः प्राज्ञः—'' इत्यमरः, दृष्टधर्मप्रचारा—धर्मस्य = सुकृतस्य ''स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यस्र्येयसी सुकृतं वृषः"—इत्यमरः प्रचारः = प्रसारः, दृष्टः= ज्ञातो धर्मप्रचारो यस्याः सा तथोक्ता, इयं = पुरोदृश्यमानेषा, कन्या = कुमारी राजकुमारी पद्मावतीति यावत्, मे = मम ब्राह्मणस्य, यौगन्धरायणस्येति भावः, भगिन्याः = स्वसुः, वासवदत्ताया इति भावः, चारित्रं = शोलं, रक्षितुं = न्नातुं, शक्ता = सक्षमाऽस्तीति शेषः, ॥९॥

छन्दोऽलङ्कारश्च--पद्येंऽस्मिन् वैद्यवेदीनाम वृत्तम् । तद्यया-बाणाऽद्यैष्टि-ना वैश्वदेदी ममो यो" । अलङ्कारद्यात्र पद्यावत्या न्यासरक्षणक्षमत्वस्य समर्थनादर्थान्तरन्यातः । तद्यया साहित्यदर्पणे — "सामान्यं वा विशेषेण विशेष-स्तेन वा यदि । कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते । साधम्येणतरेणार्थान्तर-न्यासोऽष्टधा ततः" ।।९।।

जीविका के लिए गेरुवे वस्त्रों को नहीं पहन रखा है। विदुषी और धर्म प्रचार देखा गया है जिस राजकुमारी में ऐसी यह पद्मावती मेरी वहन के चरित्र की रक्षा कर सकती हैं।।९॥

बासवदत्ता—(आत्मगतम्) हं, इह मं णिनिखविदुकामो सय्ययोगन्वरायणो ? होदु, अविआरिअ कमं ण करिस्सदि । [हम्, इह मां निक्षेप्तुकाम आयंयोगन्व-रायणः ? भवतु, अविचार्यं क्रमं न करिष्यति । ]

काञ्चुकीयः — भवति ! महती खल्वस्य व्यपाश्रयणा । कथं प्रतिजानीमः ? कुतः —

सुखमर्थो भवेद् दातुं सुखं प्राणाः सुखं तपः।

वासवदत्ता—( आत्मगतम् = मनिस ), हिमिति खवधारणे, इह = अस्यो पदमावत्यां, मां = वासवदत्तां, निक्षेष्तुकामः = निक्षेष्तुं = स्थापियतुं, कामः = अभिलाषः, "कामोऽभिलाषः तर्षंद्व"—इत्यमरः, यस्येति स तथोक्तः, आयंः = अष्ठेष्ठचासौ योगन्धरायणः। भवतु = अस्तु, अविचायं = अविमृध्य, क्रमं = उपक्रमं प्रवृत्तिमिति भावः, न = चहि, करिष्यति = विधास्यति योगन्धरायण इति शेषः।

काञ्चुकीय:--भवित = सम्माननीये ! हे राजकुमारीति भाव:, अस्य = बाह्मणयाचकस्य, योगन्धरायणस्येति भाव:, महती = गुर्वी, व्यपाश्रयणा = आश्रययाचना । कथं = केन प्रकारेण, प्रतिजानीमः = प्रतिज्ञां विद्धामः, कथङ्कार-मिहशो दुष्करोऽर्थः स्वीकर्तव्य इति भावः । कुतः = कस्मात्-

सन्दर्भप्रसङ्गौ — कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्नवा-सवदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतः मदम्पद्यम् । पद्येनानेन महाकविभासः काञ्चकीयमुखेन न्यासस्य दुष्करत्वमुपस्यापयति ।

अन्वयः — अर्थः सुखं दातुं भवेत्, प्राणाः सुखं दातुं (भवेयुः) तपः सुखं दातुं भवेत्। अन्यत् सवं सुखं दातुं भवेत्, (परन्तु) न्यासस्य रक्षणं दुःखं (भवेत्)॥ १०॥

वासवदत्ता — (स्वगत) हूँ ! (समझ गयी) आर्य यौगन्धरायण पद्मावती के हाथ में मुझे धरोहर के रूप में देना चाहते हैं। अच्छा, ये बिना विचारे काम नहीं करेंगे।

काञ्जुकीय — भाननीये! (राजकुमारि!) इनकी यह आश्रय लेने की प्रार्थना कठिन है। कैसे प्रतिज्ञा (हमलोग) करें ? क्यों कि --

धन दे देना सुखकर है, प्राणों को उत्सर्ग करना, तपस्या का फल देना

## मुखमन्यद् भवेत् सर्वं दुःखं न्यासस्य रक्षणम् ॥ १०॥

पद्मादती-अय्य ! पढमं उग्घोसिअ को कि इच्छिदित्ति अजुत्तं दाणि

पदार्थ:—अयं: = धनसम्पत्ति, सुखं = सुखपूर्वक, दातुं = देना, भवेत् = होता है। प्राणाः = प्राण, सुखं = सुखपूर्वक, दातुं = देना, भवेयुः = होते हैं। तपः = तपस्या (का फल) सुखं = सुखपूर्वक (आसानी से) दातुं = देना, भवेत् = होता है, अन्यत् = अन्य, सर्थं = सब कुछ, सुखं = सरलता से, दातुं = देना, भवेत् = होता है, (परन्तु), न्यासस्य = धरोहर की, रक्षणं = रक्षा करना, दुःखं = किन, भवेत् = होता है।

लालमती—अर्थः = धनं, सुखं = सुखपूर्वकं यथा स्यात्तया, दातुं = विपरीतुं, भवेत् = स्यात् । प्राणाः = जोवितं, सुखं = सरलतया, दातुम् = अर्पयितुं, (भवेयुः = स्युः), तपः = तपश्चरणजन्यं फलं, सुखं = कष्टं विना, दातुं = दानाय, भवेत् = स्यात् । अन्यत् = अपरं, सवं = निःशेषं, सुखम् = आयासं विना, दातुं = विपरीतुं, भवेत् = स्यात् (परन्तु) न्यासस्य = धरोहरस्य, रक्षणं = गोपनं, दुःखं = दुष्करमसाध्यं वा, भवेदिति शेषः ॥१०॥

कृत्दोऽलङ्कारश्च--पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तद्यया--- "क्लोके षष्ठं गुरु क्षेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम् । द्विचतुष्पादयोह्नंस्वं सप्तमं दोर्घमन्ययोः" । अलङ्कार-द्वात्र यौगन्धरायणयाचनादुष्करत्वप्रतिपादनादर्थान्तरन्यासः । तद्यया--"सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । कार्यंच कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते । साधमर्येणेतरेणार्थान्तरन्य।सोऽष्टघा ततः" ॥

पद्मावती--आयं ! = पूज्य !, प्रथमं = पूर्वम्, उद्घोष्य = उन्नैः घोषणां कृत्वा, कः = तापसा, कि = वस्तु, इन्छति = वाव्छति इति = इत्यं, इदानीम् =

तथा अन्य सब कुछ देना आसान है परन्तु किसी के घरोहर की रक्षा करना दु:खपूर्ण है ।।१०।।

पद्मावती —आर्य ! पहले 'कौन क्या चाहता है'' ऐसी घोषणा कर अब तर्क वितर्क करना उचित नहीं है। ये जो कहते हैं, आप उसे करें। विवारिदुं। जं एसो भणादि, तं वणुचिट्ठदु वय्यो। [वार्य ! प्रथममुद्घोध्य कः किमिच्छतीत्ययुक्तमिदानीं विचारियतुम् । यदेष भणति, तदनुतिष्ठत्वार्यः ।]

काञ्च कीयः - अनुरूपमेतद् भवत्याभिहितम् ।
चेटो - चिरं जीवदु भट्टिदारिआ एवं सच्चवादिणी । [ चिरं जीवतु भतृंदारिः
कैवं सत्यवादिनी । ]

तापसी--चिरं जीवदु भद्दे !। [ चिरं जीवतु भद्रे ! ]

काञ्चुकीय:--भवित ! तथा। (उपगम्य) भो ! अभ्युपगतमत्रभवतो भगिन्याः परिपालनमत्रभवत्या।

साम्प्रतं, तापसेन कृतायां याचनायां, विचारियतुं = विचिन्तियतुम्, अयुक्तम् = असमीचीनम् । अत एव, यत् = यितकमिष, एषः = अयं वाह्मणो, भणित = कथयित, याचते इति भावः, तद् = वासवदत्तान्यासकार्यम्, आर्यः पूज्यः काञ्चकीय इति भावः, अनुतिष्ठतु = करोतु ।

काञ्चुकीयः—अनुरूपं = समीचीनं, कालधर्मकुलोचितमिति भावः, भवत्या = माननीयया राजकुमार्या, एतद् = वासवदत्तान्यासरूपे स्वीकरणम्, अभिहितं= कथितम् । वचनमुद्घोष्य प्रतिज्ञायाः कर्मणा पालनमिष करणीयमिति त्वया राजकुमार्या पद्मावत्या शोभनमेवाभिहितमिति भावः ।

चेटी—चिरं=दीर्घकालं, जीवतु = प्राणान्धारयतु, दीर्घायुर्भवतादिति भावः, एवम् = इत्थ, सत्यवादिनी = ऋतभाषिणी, भर्नृ दारिका = राजकुमारी पद्मावती—''राजा भट्टारको देवस्तुत्सुता भर्नृ दारिका''-इत्यमरः।

तपसी - भद्रे ! = कल्याणि ! राजकुमारीति भावः, चिरक्कीवतु = आयु-ष्मती भवत्विति भावः।

काञ्चुकीय:--भवति ! = पूज्ये ! राजकुमारीति भावः, तथा = तेनैव

काञ्जुकीय — आपने यह उचित कहा । चेटी — इस प्रकार सत्यवादिनी राजकुमारी दीर्घायु हों।

तापसी--भद्रे ! आप बहुत काल तक जीती रहें। काञ्च कीय-आदरणोये ! (राजकुमारि !) वैसा ही करता हूँ। (योगन्धरायण योगन्धरायणः -- अनुगृहीतोऽस्मि तत्रभवत्या । वत्से ! उपसपित्रभवतीम् । वासवदत्ता-- ( आत्मगतम् ) का गई । एसा गच्छामि मन्दभाआ । [ का गतिः । एषा गच्छामि मन्दभागा । ]

पद्भावती – भोदु भोदु। अत्तणीआ दाणि संवुत्ता । [ भवतु भवतु । आत्मीये-

दनों संवृत्ता।]

तापसी--जा ईदिसी ते आइदी, इयं वि राअदारिअत्ति तक्केमि । [ या ईदृश्यस्या आकृतिः, इयमि राजदारिकेति तक्ष्यामि । ]

प्रकारेण, करिष्यामीति शेषः । ( उपगम्य = यौगन्धरायणमुपसृत्य ) भोः ! = हे !, तापस ! इति भावः, अत्रभवतः = सम्माननीयस्य तव, यौगन्धराणस्येति यावत्, भगिन्याः = स्वसुः, वासवदत्ताया इति भावः, परिपालनं = परिरक्षणम्, अत्रभवत्या = राजकुमार्या पद्मावत्येति भावः, अभ्युपगतम् = अङ्गीकृतम् ।

यौगन्धरायण:—-तत्रभवत्या = परमादरणीयया, राजकुमार्या, अनुगृहीतः= कृतानुग्रहः, अस्मि = वर्ते । वत्से !=भगिनि ! वासवद्ते इति भावः, अत्रभवतीं = भाननीयां पद्मावतीमिति भावः, उपसर्ष = समीपं त्रज ।

वासबदत्ता —का = कीहशी, गतिः = स्थितिः । एषा = इयं, मन्दभागा— मन्दो भागो यस्याः सा, मन्दं भाग्यं यस्याः सेति भावः, स्वल्पभाग्येति यावत्, गच्छामि = व्रगमि ।

पद्मावती—भवतु भवतु = अस्तु अस्तु । इदानीम्=अधुना, इयं वासवदत्तेति शेषः, आत्मीया = स्वकीया, संवृत्ता = सञ्जाता ।

तापसो—या ईदृशी = यादृशी, अस्याः = समीपतरवितन्याः वासवदत्ताया इति भावः, आकृतिः = आकारः, स्वरूपमिति भावः, इयमपि = एषाऽपि, राज-दारिका = राजकुमारी अस्तीति शेषः, इति = इत्यं, तक्यामि = कल्पयामि ।

के समीप जाकर ) महाशय ! आदरणीया राजकुमारी ने आप की बहन का संरक्षण करना स्वीकार कर लिया है।

यौगन्वरायण--आदरणीया (पद्मावती) से मैं अनुगृहीत हूँ। वत्से! (बहन!) राजकुकारी के पास जाओ।

वासवदत्ता--(स्वगत) अब क्या गति है ? यह (मैं) मन्दभागिनी जाती हूँ। पद्मावती--अच्छा, अच्छा । इस समय ये आत्मीया हो गयी।

तापसी--जो इनकी यह आकृति है, ये भी राजकुमारी हैं ऐसी मैं सम्भावना करती हूँ।

चेटो-सुट्ठु अय्या भणादि । अहं वि अणुह्दसुहत्ति पेनखामि । [सुष्ठु आयि भणित । अहमप्यनुभूतसुखेति प्रेक्षे । ]

योगन्धरायणः — ( आस्मगतम् ) हन्त भोः ! अधंमवसितं भारस्य । यया मिन्त्रिभिः सह समिषितं, तथा परिणमित । ततः प्रतिष्ठिते स्वामिनि तत्रभवतीमुप-नयतो मे इहात्रभवती मगधराजपुत्री विश्वासस्थानं भविष्यति । कृत –

चेटी--आर्या = पूज्या तापसी, सुब्हु = युक्तियुक्तं, भणित = कथयित, इयं याचकभिग्नी राजदारिकेति कथनं समीचीनिमिति भावः। अनुभूतसुखा-अनुभूतं = उपभुक्तं, सुखं=शातं "शातशर्मसुखानि च" — इत्यमरः, यया सा तथोक्ता, राजदारिकेति शेषः, इति = इत्यम्, अहं = चेटी, प्रेक्षे = पश्यामि, जानामीति भावः।

यौगन्धरायणः—( आत्मगतं = स्वगतम् ) हन्तेति हर्षेऽव्ययपदम्, भोः = स्वं प्रति सम्बुद्धः, भारस्य = भरस्य, स्विधिर्सा विद्यमानस्येति शेषः, अर्थं = समांशः, अविसतं = समान्तं दूरीकृतिमिति भावः। यथा=येन प्रकारेण मन्त्रिपिः = सिचवंः 'मन्त्री घोसचिवोऽमात्यः''-इत्यमरः, रुमण्वत्प्रभृतिभिरिति भावः, सह = साकं, समिवतं = मन्त्रितं, निर्धारितिमिति भावः, तथा = तेन प्रकारेण, परिणमित = परिणाममधिगच्छति । स्वामिन = प्रभौ वत्सराजोदयने इति मावः, प्रतिष्ठिते = पूर्ववत् सिहासनाधि हे सतीति यावत्, तत्रभवती = गरमादरणोयौ वासवदत्ताभिति भावः उपनयतः = प्रापयतः, वत्सराजोदयनस्य समक्षमिति शेषः मे = मम यौगन्धरायणस्य, सगधराजपुत्री = मगधाधिपदुहिता, पद्मावतीति भावः विश्वासस्थानं = प्रत्यक्षकारणं, भविष्यति = विष्वति । कृतः = गरमात्

दासी--मान्या (तापसी) ठीक कहती हैं। इन्होंने मा कभो सुख का अुभव किया है ऐसा मैं जान रही हूँ।

योगन्धरायण—(मन में) अहा ! आधा बोझ (सिर से) उतरा । जैसा (मैंने) मन्त्रियों के साथ निश्चय किया था, वैसा हो परिणाम (फल) हो रहा है। तब स्वामी (महाराज उदयन) के फिर । राजिसहासन पर) प्रतिष्ठित (आरूढ) होने पर महारानी वासवदत्ता को सौंग्ने पर मेरी गवाह (साक्षिण) ये मगधराजकुमारी (पद्मावती) होंगी। क्योंकि—

#### पद्मायती नरपतेमहिषी भवित्री हष्टा विपत्तिरथ यैः प्रथम प्रदिष्टा ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ —कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्नवासवदत्तमित्यिभधेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्बद्यम् । पद्येनानेन यौगन्वरायणः पद्मावत्यौ वासवदत्ताया न्यासत्वेन स्थापनस्य कारणभूतं सिद्धवानयमुपस्थापयति ।

अन्वयः — यैः प्रथमं विपतिः हष्टा अथ पद्मावती नरपतेः महिषी भवित्री (इति ) प्रदिष्टा । तत्प्रत्ययात् इदं कृतम् । हि विधिः सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि व्युत्क्रस्य न गच्छति ।। ११ ॥

पदार्थ: — यैं: = जिनके (पुष्पक भद्र आदि सिद्धपुरुषों के) द्वारा, प्रथमं = पहले ही, विपत्ति: = आपित (राजा उदयन की राज्यापहरणरूपा हानि) हिन्दा = देखी गयी (सूचित की गयी)! अथ=इसके वाद, पद्मावती = राजकुमारी पद्मावती, नरपते = वत्सराज उदयन की, महिषी = महारानी, भवित्री = होनेवाली, प्रदिष्टा कही गयी। तत्प्रत्यात् = उन्हीं की वाणी पर विश्वास कर, इद=यह (कार्य) कृतं (मेरे द्वारा) किया गया। हि = वयों कि, विधि:=भाग्य, सुपरीक्षितानि = अच्छी तरह विचार करके कहे गये, सिद्धवावयानि = सिद्धपुरुषों के वचनों को, उत्क्रम्य = लीवकर (अतिक्रमण कर) न = नहीं, गच्छित = जाता है।

लालमती व्याख्या-यै:=पुष्पकभद्रादिसिद्धपुरुषै:, प्रथमं=पूर्वं विपत्ति:=आपिता
'विपत्यां विपदापदी' इत्यमरः आरुणि नामधेयशत्रुतृ कोदयनराज्यापहरणख्पेति'
यावत्, दृष्टा = वीक्षिता, सूचितेतिभावः अथ=अनन्तरं पद्मावती = मगधराजदर्शकभिगनी, महिषी = राज्ञी ''कृताभिषेका महिषी''-इत्यमरः, भवित्री=भाविनी
भविष्यताति भावः, इति चेति शेषा, प्रदिष्टा =आदिष्टा, तैरैव सिद्धपुरुषैः इति

जिन पुष्पक भद्र आदि सिद्ध पुरुषों (ज्योतिषियों) ने पहले ही राजा उदयन की राज्यापहरण रूप आनेवाली विपत्ति को देखा (सूचित किया) था, उसे तो हमलोगों ने प्रत्यक्ष ही देखा। अब उन्होंने ''महाराज उदयन की राजरानी तत्त्रस्ययात् कृतिमदं न हि सिद्धावाक्या-न्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरोक्षितानि ॥ ११ ॥ (ततः प्रविशति ब्रह्मचारी)

ब्रह्मचारी—( अध्वमवलोक्य ) स्थितो मध्याह्नः । दृढमस्मि प्रिश्रान्ता

शेषः, तत्प्रत्ययात् = सिद्धवाग्विश्वासात्, इदं=पद्मावत्यां न्यासरूपेण वासवदत्ता-स्थापनिमिति यावत्, कृतं = सम्पादितम् मया यौगन्धरायणेनेति शेषः । उक्तमेवार्थान्तरन्यासेन द्रहयति—हि = यतः, विधिः = भाग्यं भवितव्यतेति भावो, "दैवं
दिष्टं भाग्येयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः"—इत्यमरः, सुपरीक्षितानि = सत्यत्वपरीक्षायां समुत्तीणीनि, सिद्धवाक्यानि—सिद्धानां = ज्ञानगोचरीकृतन्नैकालिकाशेषविषयाणां सिद्धपुरुषाणां, वचनानि = वचांसि, उत्क्रम्य = विलङ्घ्य, न = निह,
गच्छति = व्रजति ॥ ११ ॥

छन्दोऽलङ्कारण्च--पद्येऽस्मिन् वसन्तितिलकावृत्तम् । तद्यथा---''उक्ता वसन्तितिलका तभजा जगो गः'' । अलङ्कारण्चात्रार्थान्तरन्यासः । तत्लक्षणं पूर्व-स्मिन् इलोके निगदितम् ।। ११ ।।

(ततः = तदनन्तरं, ब्रह्मचारी = वेदपाठी बटुः, प्रविशति = प्रवेशं करोति, रङ्गमञ्चमिति शेषः।)

ब्रह्मचारी - ( ऊष्वंम् = आकाशे, अवलोक्य = वीक्ष्य ) मन्याह्नः = दिवसमन्यभागः, स्थितः = सञ्जातः । दृढं = प्रसभं, परिश्रान्तः = परिवलान्तः, अस्म = वर्ते । अथ = तर्दि, कस्मिन् प्रदेशे = कस्मिन् वनभागे, विश्रमिष्ये = विश्रामं करिष्यामि ? ( परिक्रम्य = इतस्ततः परिश्रम्य ) भवतु = अस्तु, दृष्टं =

पद्मावती होंगी'' ऐसा कहा है। उन्हीं की वाणी पर विश्वास कर मैंने ऐसा कार्य (पद्मावती के पास महारानी वासवदत्ता को घरोहर के रूप में रखने का कार्य) किया है। क्योंकि भाग्य अच्छी से परीक्षित सिद्धपुरुषों के वचनों को छौंघ कर नहीं गमन करता है।।१०।।

(तब ब्रह्मचारी प्रवेश करता है) ब्रह्मचारी—(ऊपर देखकर) मध्याह्नं हो गया है। (मैं) बहुत यक अय कस्मिन् प्रदेशे विश्वमिविषये ? (परिक्रम्य) भवतु, दृष्टम् । अभितस्तिपोवनेन भवितन्यम् । तथाहि —

विस्नब्धं हरिणाश्वरन्त्यचिकता देशागतप्रत्यया वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः ।

विश्रामाय स्थलं वीक्षितम् । अभितः = समीपे, तपोवनेन = आश्रामपदेन, भवि-तन्यं = स्यात् । तथा हि = यतो हि —

सन्दर्भप्रसङ्गी--कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामित्यभिषेस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेक ब्रह्मचारी तपोवनलक्षणानि उपस्थाप्य तद्विश्रामस्थलयोगत्वस्प्रस्तौति ।

अन्वय:—-देशागतत्रत्ययाः अचिकताः हरिणाः विस्नव्धं चरन्ति । सर्वे वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः दयारक्षिताः ( सन्ति ) । कपिलानि गोकुल्धनानि भूयिष्ठं (सन्ति) । दिशः अक्षेत्रवत्यः (सन्ति) । हि अयं धूमो बह्वाश्रयः (अस्ति ) । इदं निःसन्दिग्धं तपोवनम् ( अस्ति ) ॥ १२ ॥

पदार्थ:—देशागतप्रत्ययाः = (सुरक्षित) स्थान में होने के कारण विश्वास से युक्त (निश्चिन्त), हरिणाः = हिरण, अचिकताः = निर्भय होकर, विस्तव्यं = विश्वासपूर्वक (निश्चिन्त), चरन्ति = विहार कर रहे हैं। सर्वे = सभी, वृक्षाः = पेड़ पौघे, पुष्पफर्ठः = फूठ कौय फर्ठों से, समृद्धविटपाः = भरी-पूरी डालियों (शाखाओं) वाले, दयारिक्षताः = दया से रिक्षत (ऋषि-मुनियों द्वारा प्रेम पूर्वक पाले गये सन्ति = हैं)। किपलानि = भूरे वर्ण वाली उत्तम किपला गोकुलधनानि = गायों के समूह रूप धन, भूयिष्ठ = अत्यधिक मात्रा में, (सन्ति = हैं)। दिशः = दिशाएँ, अक्षेत्रवत्यः = खेतवाली नहीं (सन्ति = हैं) अर्थात् दिशाओं में दूर-दूर तक कृषिकार्य का पता नहीं है। हि अयं=यह क्योंकि,

गया हूँ। तो किस प्रदेश में विश्वाम करूँ ? ( यूम कर ) अच्छा ! देख लिया। चारों ओर तपोवन ही होना चाहिए। क्योंकि——

अपने इस प्रदेश में विश्वासयुक्त निर्भय हरिण विश्वास के साथ चारों ओर विचरण कर रहे हैं। सभी पेड़ फूल तथा फलों से अरे-पूरे शाखाओं से संयुक्त

#### भूषिष्ठं किपलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं घूमो हि बह्वाश्रयः ॥ १२ ॥

धूमः=धूआं, बह्वाश्रयः = बहुत आश्रय वाला अर्थात् अत्यधिक स्थानों से उद्मूत, अस्ति = है। इदं = यह, निःसन्दिन्धं = निःसन्देह, तपोवनं = तपोवन है।।१२॥

लालमती व्याख्या —देशागतप्रत्यया:--देशे = प्रदेशेऽस्मिन्, आगतः = प्राप्तः, प्रत्ययो = विश्वासो येषान्ते तथोक्ताः, स्थानप्राप्तविश्वासा इति भावा, बतएव अचिकताः = निर्भयाः, हरिणाः = मृगाः, विस्रब्धं = निःशङ्कं यथा स्यात्तया, चरन्ति = सञ्चरणं कुर्वन्ति । सर्वे = निखिलाः, वृक्षाः = पादपाः, "वृक्षो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरः"-इत्यमरः, पुष्पफलैः--पुष्पाणि च फलानि चेति पुष्पफलानि तैः, पुष्पैश्च फलैश्चेति भावः, समृद्धविटपाः—समृद्धाः= परिपूर्णाः, विटपाः = शाखाः लताश्च "समे शाखालते"--इत्यमरः, "विस्तारो विडपोऽस्त्रियाम्"-इत्यमरञ्च, येषान्ते तथोक्ताः, दयारक्षिताः दयया = अनु-कंस्पया, प्रेस्णेति भावः, रक्षिताः = संविधताः पालिताश्च सन्तीति खेषः। क्षिलानि = पिशङ्गानि, पीतवर्णानीति भावः "कडारः क्षिलः पिङ्गविशङ्गी"-इत्यमर:, गोकु जधनानि - गोकुलानि = धेनुयूयानि, धनानि = अर्थाः गोकुलधनानि, धेनुसमूहद्रव्याणीति यावत्, भूयिष्ठं = प्रचुरं यथा स्यात्तया, सन्तीति श्रेष: । दिश: = क्कुभ:, "दिशस्तु ककुभ: काष्ठा आशास्व हरितश्च ताः"-इत्यमरः, प्रान्तभूभागा इति यावत्, अक्षेत्रवत्यः-क्षेत्राणि = कृषिसाधनानि स्यलानि विद्यन्तेऽत्रेति क्षेत्रवत्यः, तादृशा न भवन्तीत्यक्षेत्रवत्यः, सन्तीति शेषः। हि = यस्मात्कारणात्, अयम्=एष। धूम:=अग्निलिङ्गं, बह्वाश्रय:=अधिकाधिकरण। अस्तीति शेपः । अत एव, इदम् = एतत्, निःसन्दिग्धं = निःसन्देहं, तपोवनम् = आश्रमपदम् अस्तीति शेषः ॥ १२ ॥

कुन्दोऽलङ्कारश्च —पद्मेऽस्मिन् शार्द्वलिकोडितं वृत्तम् । तल्लक्षणं यथा— "सूर्यादवैर्मसमस्ततः सगुरवः शार्द्वलिकोडितम्" । अत्र तपोवनलिङ्गवणंनवैचि-त्रयादनुमानमलङ्कारः । तद्यया साहित्यदर्पणे——"अनुमानं तु विच्छित्या ज्ञानं साम्यस्य साधनात्" ॥ १२ ॥

दया से रक्षित हैं। भूरे रङ्गवाले गोसमूह रूप धन यहाँ प्रचुर मात्रा में हैं। दिशाएँ बिना खेत (कृषि कर्म=जुताई मढाई) वाली हैं। क्योंकि यह धूओं बहुत फैला हुआ है, अतः निश्चय ही यह तपोदन है।।१२।।

ब्रह्मचारी-यावत् प्रविशामि । (प्रविश्य) अये ! आश्रमविश्वः खल्वेष जनः । (अन्यतो विलोक्य) अथवा तपस्विजनोऽप्यत्र निर्दोषमुपसर्पणम् ! अये ! स्त्रीजनः । काउचुकीयः — स्वैरं स्वैरं प्रविशतु भवान् । सर्वजनसाधारणमाश्रमपदं नाम । वासवदत्ता — हं ।

ब्रम्हचारी-यावत् इति वाक्यालङ्कारे, प्रविशामि=प्रवेशं करोमि । (प्रविश्य= प्रवेशोपक्रमं नाटियत्वा) अये !=अरे !, शङ्कायामिदमन्ययपदम् । आश्रमविषद्धः= आश्रमवेषप्रतिकूलः, खलु = निश्चयेन, एषः = पुरोवतंमानः काञ्चकीयलक्षण इति भावः, जन = पुष्ठषः । (अन्यतः = अपरच, विलोक्य = वीक्ष्य ) अथवा = यद्धा, अच = अस्मन् स्थाने, तपस्विजनोऽपि = तापसलोकोऽपि अस्तीति शेषः । अतोऽच उपसपंणम् = एतेषां जनानां समीपगमनं, निर्दोषं = दोषरिहतमुचितः मिति भावः । अये ! = अरे !, शङ्कावोधकमिदमन्ययपदम् । स्त्रीजनः = स्त्रीसमूहोऽप्यत्र दृश्यत इति शेषः ।

काञ्चुकीयः—स्वैरं स्वैरं = यथेच्छं, स्वच्छन्दिमिति भावः, भवान् = ब्रह्मः चारी, प्रविशतु = प्रवेशं करोतु । आश्रमपदं = तपोवनस्थलं, नामेति वाक्यालङ्कारे, सर्वजनसाधारणं = सकलव्यक्तिसामान्यमस्तीति शेषः ।

वासवदत्ता — हं ! = रोषभाषणव्यक्षकिमदमव्ययपदम् । परपुरुषदर्शनिमत्यनेन परिहरित वासदत्ता ।

व्रह्मचारी -- जब तक प्रवेश करता हूँ। (प्रवेश कर) अरे ! यह व्यक्ति आश्रम के अनुकूल नहीं है अर्थात् राजसा देषभूषा वाला है। (दूसरी ओर देखकर) अथवा यहाँ तपस्दी लोग भी हैं। पास जाने में कोई दोष नहीं है। अरे ! स्त्रियाँ (स्त्री समूह भो है)।

काञ्चुकीय--आप स्वच्छन्दतापूर्वक प्रवेश करें। आश्रम का स्थान सब लोगों के लिए सामान्य रूप से है।

वासवदत्ता--हूँ। (ओह!)

पद्मावती — अम्मोः! परपुरुवसंदसणं परिहरिद अथ्या । भोदु, सुपरिवालणोओ खु मण्णासो । [ अम्मो ! परपुरुवदर्शनं परिहरत्यार्था । भवतु, सुपरिपालनोयः खलु मन्न्यासः । ]

काञ्चुकीयः—भो: पूर्वं प्रविष्ठाः स्म: । प्रतिगृह्यतामतिथिसत्कारः । व्रह्मचारी—( आचम्य ) भवतु भवतु । निवृत्तपरिश्रमोऽस्मि ।

पद्मावती — अम्मो ! वितर्काऽर्थमव्ययपदम् । परपुरुषदर्शनं -परश्चासौ पुरुषः, तस्य दर्शनम् अपरिचित्रजनावलोकनिमिति भावः, परिहर्ति = परित्यजति, परि-त्यक्तुमिश्रल्खतीति भावः । आर्या = पूज्या वासवदत्तेति याव्रत् । भवतु = अस्तु, खल्लु = निश्चयेन, मन्त्यासः = मन्तिक्षेपः, आवन्तिकारूषा वासदत्तेति भावः, सुपरिपालनीयः = सम्यग्गोपनीयः ।

काञ्चुकीय:—भो: = हे महाशय ! पूर्व = प्रथमं, भवदागमनादिति शेषः, प्रिविद्याः स्मः = कृत प्रवेशाः स्मो वयमिति शेषः। अतिथिसत्कारः = अभ्यागत-समर्चा, ''स्युरावेशिक आगन्तुरितिथनी गृहागते''—इत्यमरः, व्यासेनातिथिलक्षणं यथा कृतम् —''दूराच्चोपगत आन्तं वैश्वदेव उपस्थितम्। अतिथि तं विजानीयान्ना-तिथिः पूर्वमागतः' इति,। प्रतिगृह्यताम् = अङ्गीक्रियताम्।

ब्रह्मचारी—( आचम्य = जलेन आचमनं कृत्वा ) भवतु भवतु = अस्तु अस्तु । निवृत्तपरिश्रमः—निवृत्तः = व्यपगतः, परिश्रमः = मार्गश्रमो यस्यः स तथोक्तः, अस्मि = वर्ते ।

पद्मावती--ओहो ! आर्या (आविन्तका) परपुरुष का देखना नहीं चाहती हैं। अच्छा, मेरी न्यासभूता (आविन्तिका) का संरक्षण सब तरह से होना चाहिए।

काञ्चुकीय — महाशय ! हम लोग ( आप के आने से ) पहले ही प्रवेश किए हैं। आप अतिथि का संस्कार स्वीकार करें।

ब्रह्मचारी — ( आचमन कर ) अच्छा अच्छा । में आइवस्त हो गया हूँ ।

यौगन्वरायणः—भोः ! कुत आगम्यते, वव गन्तव्यं, ववाधिष्ठानमार्यस्य ? बम्हचारी –भोः ! श्रूयताम् ! राजगृहतोऽस्मि ! श्रुतिविशेषणार्थं वत्सभूमौ लावाणकं नाम ग्रामस्तत्रोषितवानस्मि ।

वासवदसा—( आत्मगतम् ) हा ! लावाणअं णाम । लावाणअसिङ्कत्तणेण पुणो णर्वाकिदो विअ मे सन्दावो । [ हा ! लावाणकं नाम । लावाणकसङ्कीतंनेन पुनर्नवीकृत इव मे सन्तायः । ]

यौगन्धरायण:—भो ! = हे ब्रह्मचारिन् !, कुतः = कस्मात् स्यलात् आग-स्यते = आव्रज्यते । कव = कुत्र, गन्तव्यं=गम्यम्, आर्यस्य = पूज्यस्य ब्रह्मचारिणः, कव = कृत्र, अधिष्ठानं = निवासस्यलं चास्तीति शेषः ।

ब्रह्मचारी—भोः = हे महाशय ! श्रूयताम् = आकर्ण्यताम् । राजगृहतः = स्विष्मवनात् यद्वा मगद्यदेशराजधानीभूतराजगृहनगरात्, आगत इति शेषः, अस्म = वर्ते ! वत्सभूभी = वत्सदेशपृथिव्यां, लावाणकं=एतदिभिधेयो ग्रामोऽस्ति । तत्र = तस्मिन् ग्रामे, श्रुतिविशेषणार्थ— श्रुतेः विशेषणं, तस्मै यथा स्यात्तया स्वाध्यायग्रहणार्थमिति भावः, यद्यपि "श्रुतिः स्त्रो वेद आमनायस्त्रयी" इति कोष चनतानुगारं श्रुतिः वेदस्तदिष अत्र लक्षणया स्वाध्याये बोध्यम् । उषितवान-स्मि=इतवासोऽस्मि ।

वासवदत्ता — (आत्मगतं = स्वगतम्) हा ! = पश्चात्तापेऽव्ययपदम् । लावा-णकं नाम = लावाणकं शाच्यत इति भावः । लावाणकसञ्चेतंनेन लावाणककथनेन, पुनः = भूयः नवीकृतः — अनवो नवो यथा सम्पद्यते तथाकृतो नृतनीकृत इति भायः, इव = यथा, मे = मम वासवदत्तायाः, सन्तापः = शोकः ।

र्यागन्धरायण - महोदय ! आप कहाँ से आये हैं ? आपको कहाँ जाना दै ? और आपका ( महोदय का ) आवास-स्थान कहाँ है ?

ब्रह्मचारी महाशय ! सुनिए । राजगृह से आया हूँ । वेद का अब्ययन करने के लिए, वत्सराज के राज्य में लावाणक नामक गाँव है, वहाँ का रहने बाला हूँ ।

वासवदत्ता — ( मन में ) हाय ! लावाणक ! लावाणक कहने से मेरा दुःख फिर से नया सा हो गया। यौगन्धरायणः — अय परिसमाप्ता विद्या ?

बम्हचारो — न खलु तावत् ।

यौगम्धरायणः — यद्यनवसिता विद्या, किमागमनप्रयोजनम् ?

बम्हचारो — तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम् ।

यौगम्धरायणः — कथमिव ?

बम्हचारो — तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति ।

यौगन्धरायण:—अथ = कि, विद्या = विद्याब्ययनं, परिसमाप्ता = अविता ।

ब्रह्मचारी —खलु = निश्चयेन, न = निह, वाबिदित वाक्यालङ्कारे ।

यौगन्धरायण:—यदि = चेत्, अनवित्ति = अपरिसमाप्ता, विद्या = विद्याध्यननं, तहींति शेषः, किमागमनप्रयोजनम् = इदानीं तस्मात् लावाणकात्

ज़ह्मचारी —तत्र = लावाणकग्रामे, खलु = निश्चयेन, अतिदार्हणं = अति-भङ्करं 'दार्हणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकम्"—इत्यमरः, व्यसनं = विपत्तिः, "व्यसनं-विपदि भ्रंशे"−इत्यमरः, संवृत्तम् = सञ्जातम् ।

प्रत्यागमने कि कारणमस्तीति भावः।

यौगन्वरायणः -- कथमिव ! = कीदशं व्यसनं समुपस्थितसिति भावः।

त्रह्मचारी —तत्र = लावाणकग्रामे, उदयनो नाम = उदयन इति नाम्ना स्यातः, राजा = नृपः, प्रतिवसति = अवसत् । अत्र भूतार्थे वर्तमानता । उदयना भिषेयोऽधिषः मृगयानिर्गतः कदाचिल्लावाणके वसितमकरोदिति भावः ।

यौगन्धरायण — आपने अव्ययन समाप्त कर लिया क्या ? ब्रह्मचारी — नहीं किया।

यौगन्धरायण — अध्ययन समाप्त यदि नहीं हुआ तो फिर आपके आने का क्या कारण है ?

ब्रह्मचारी —वहाँ पर बहुत बड़ी विपत्ति टूट पड़ी । यौगन्धरायण —यह कैसे ? ब्रह्मचारी —वहाँ उदयन नामक राजा रहते हैं। यौगःधरायणः -- श्रूयते तत्रभवानुदयनः । कि सः ?

बम्हचारी—तस्यावन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढमभिष्ठेता किल । यौगन्धरायणः—भवितव्यम् । ततस्ततः ?

जम्हचारी — ततस्तस्मिन् मृगयानिष्क्रान्ते राजनि ग्रामदाहेन सा दग्वा ।

यौगन्धरायणः — तत्रभवान् = आदरणीयः, उदयनः = एतदभिवेयो राजा, श्रूयते = आकर्ण्यते । किं सः = तद्विषये किं वृत्तामिति भावः ।

ब्रम्हचारी — अवन्तिराजपुत्री = अवन्तिदेशाधिपस्य महासेनचण्डप्रद्योतस्य पुत्री = दुहिता, वासवदत्ता नाम = नाम्ना वासवदत्ता, तस्य = वत्सराजो दयनस्य, पत्नी = भार्या, दढं = प्रसभम्, अभिप्रेता = अभीष्टाऽऽसीदिति शेषः। किलेति ऐतिह्ये । जनोकत्या श्रूपते यद् भार्या वासवदत्ता तस्मै वत्सराजोदयनायः रोचतेतमाम्।

यौगन्धरायणः — भवितव्यं = सम्भवमेतत् । युज्यते किल तदीयं प्रेम वासव-दत्तायाम् इति भावः । ततस्ततः = तदनन्तरं कि जातम् ?

त्रमह्चारी —ततः = तदनन्तरं, तिस्मन् = पूर्वोवते, मृगयानिष्कान्ते = आखे॰ टार्थं निगते, राजनि = अधिपे, वत्सराजोदयने इति भावः, तस्मात् ग्रामादिति शेषः, ग्रामदाहेन—ग्रामुस्य = लावाणकाभिषेयस्य जनपदस्य, दाहेन = ज्वलनेन, सा = पूर्वोक्ता प्रियतमा भार्या वासवदत्ता, दुखा = भस्मीभूता ।

यौगन्धरायण - होंगी, तब क्या हुआ ?

ब्रह्मचारी — जब वे राजा शिकार खेलने के लिए उस गाँव से निकल गये तब उस गाँव में आग लगने से वह ( महारानी वासवदत्ता ) जल गईं।

चौगन्धरायण —श्रेष्ठ राजा उदयन का नाम सुना जाता है। उनका नया हुआ ?

ब्रह्मचारी — अवन्तिराज की पुत्री वासवदत्ता नाम की उनकी अत्यधिक प्यारी पत्नी थीं।

वासवदत्ता—(आत्मगतम्) अलिअं अलिअं खु एदं । जीवामि मन्दभाका । [अलीकमलीकं खल्वेतत् । जीवामि मन्दभागा । ]

यौगन्धरायणः—ततस्ततः ?

ब्रम्हचारी — ततस्ताभ्यवपत्तुकामो यौगन्धरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्न-वाग्नौ पतितः।

यौगन्धरायणः—सत्यं पतित इति । ततस्ततः ?

वासवदत्ता—( आत्मगतं = स्क्गतम् ) अलीकम् अलीकम् = असत्यमस्यं, खलु = निश्चयेन, एतत् = इदं, वासवदत्तादहनवृत्तिमिति भावः । मन्दभागा-मन्दं भाग्यं यस्याः सा तथोवता, इयमहमिति शेषः,जीवामि = जीवितं धारयामि ।

यौगन्धरायणः -- ततस्ततः = तदनन्तरं किमभूत् ?

त्रम्हधारी—ततः = तदनन्तरं, तां = ज्वलन्तीं वासवदत्तामिति भावः। अभ्यवपत्तुकामः - अभ्यवपत्तुं व्यसने साहाय्यं कतुं, कामः = अभिलाषः, "कामोऽभिलाषः तपंस्तु"—इत्यमरः, यस्य स तथोक्तः यौगन्धरायणो = एतन्नामकः, संचिवः = महामात्यः, "मन्त्री घीसचिवोऽमात्यः"—इत्यमरः, तस्मिन्नेवान्ती = प्रचण्डे पावके, पतितः = गतः, यौगन्धरायणो मन्त्री तन्नैव वह्नौ वासवदत्ताः वाणायात्मानमपातयत् इति भावः।

यौगन्धरायण:—सत्यं पतित इति = वासवदत्तामुद्धर्तुभिच्छोः योगन्वराय-णस्य बह्नो पतनमिदं सत्यं किम् ? ततस्ततः = तदनन्तरं संवृत्तं वृत्तं श्रोतुं स्वराभावगर्भः प्रक्नोऽयं योगन्धरायणस्य ।

वासवदत्ता—( आत्मगत ) यह झूठ है झूठ है, मै मन्द भाग्यवाली जीती जागती हूँ।

यौगन्धरायण — तब क्या हुआ, क्या हुआ ?

ब्रह्मचारी—तव उन (महारानी) को बचाने की इच्छा करते हुए मन्त्री योगन्थरायण उसी क्षाग में कूद पड़े।

यौगन्धरायण--सच ही कूद पड़े ? उसके बाद क्या हुआ ?

बम्हचारी -- ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा तयोवियोगजनित-सन्तापस्तिस्मिन्नेवाग्नौ प्राणान् परित्यक्तुकामाऽमात्यैमंहता यत्नेन वारितः।

वासवदत्ता—( आत्मगतम् ) जाणामि जाणामि अय्यउत्तस्स मइ साणुक्को-सत्तणं । [ जानामि जानाम्यार्यपुत्रस्य मयि सानुकोशत्वस् । ]

योगन्धरायणः—ततस्तवः ?

ब्रम्हचारी—ततः = तदनन्तरं, प्रतिनिवृत्तो = आखेटात् प्रत्याविततो, राजा = वत्सराजोदयनः; तद्वृत्तान्तं = वासवदत्तायौगन्धरायणदहनवाती,
"वार्ताप्रवृतिवृ त्तान्तः"—इत्यमरः, श्रुत्वा = निशम्य, तयोः = वातवदत्तायौगन्धरायणयोः, वियोगजनितसन्तापः—वियोगेन जनितः सन्तापो यस्य सः तथोक्तः,
विप्रयोगोत्पन्नतापः इति भावः, तस्मिन्नेव = पूर्वोक्ते एव, अनी = पावके,
प्राणान् = असून, परित्यवतुकामः—परित्यवतुं कामो यस्य सः तथोक्तः, त्यागेच्छुः
इति यावत्, अमात्यैः = रुमण्वदादिभिमन्तिभः, महता = अत्यधिकेन, यत्नेन =
प्रयत्नेन, प्रयासेनेति भावः, वारितः=निरुद्धः।

वासवदत्ता--(स्वगतं) जानामि जानामि = वेद्मि वेद्मि, आर्यपुत्रस्य= स्वषवस्योदयनस्य, मिय = वासवदत्तायां, सानुक्रोशत्वम्-अनुक्रोशेन सिहतः सानुक्रोशः, तस्य भावः सानुक्रोशत्वन्तस्य दयालुत्विमिति भावः ''कृपा दयाऽनुकस्पा स्वादनुक्रोशोऽपि''-इत्यमरः । सम प्रियतमोदयनो सिद्धिषये दयालुरस्तीस्यहं दूर्णेउयाऽवगच्छामि ।

यौगन्बरायण:--ततस्ततः = अग्निप्रवेशनिवारणानन्तरं राज्ञः कीहणः वृत्तान्तः इति जिज्ञासात्वराभिप्रायेण प्रच्छति यौगन्धरायणस्तदनन्तरं कि जातमिति।

त्रह्मचारी--तब शिकार से लौटे हुए राजा उदयन उस घटना को सुनते ही महारानी और यौगन्धरायण के विरह से दुःखी होकर उसी आग में प्राण को छोड़ने की इच्छा किए। तब मन्त्रियों ने बहुत प्रयास से उन्हें रोका।

वासवदत्ता--( मन में ) आयं पुत्र का मुझ पर कितना स्नेह है जानती हूँ, जानती हूँ।

यौगन्धरायण--तव क्या हुआ, क्या हुआ ?

ब्रम्हचारी — ततस्तस्याः शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाण्याभरणानि परिष्वज्य राजा मोहमुपगतः।

सर्वे--हा!

वासवदत्ता—(स्वगतम्) सकामो दाणि अय्य जोअन्वराञ्जणो होदु । [ सकाम इदानीमार्ययोगन्वरायणो भवतु । ]

चेटी — भट्टिदारिए! रोदिदि खु इयं अय्या। [ भर्नुदारिके! रोदिति खिल्वियमार्या।]

त्रस्तुचारी--ततः = तदनन्तरं, तस्याः = दग्धाया वासवदत्तायाः, शरीरो-पभुक्तानि--शरीरे उपभुक्तानि, तानि शरीरोपभोगसाधनीभूतानि इति भावः, दग्धशेषाणि-प्राग्दधानि पश्चाच्छेषानि दहनाविशिष्टानीति यावत्, आभरणानि= विभूषणानि, ''अलङ्कारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्-'' इत्यमरः, परिष्वज्य⇒ आलिङ्ग्य, मोहं=मूर्छा ''मूच्छा तु कश्मलं मोहः''—इत्यमरः, उपगतः= आसादितः।

सर्वे —हा !-इत्यनेन पदेन राजमूच्छिऽऽकर्णनात् सर्वेषां विषादोदयम्प्रस्तौति । अत्र राजानमिति शेषः । उदयनस्य शोच्यत इति भावः ।

वासवदत्ता—( स्वगतम्=आत्मगतं ) इदानीं=प्रिययोः वियोगस्य वार्तां श्रुत्वाऽस्मिन् समये, आर्ययौगन्वरायणः=क्रूटनीतिप्रयोगदक्षो महामात्यः, सकामः— कामेन=जर्षेण सह = समृद्धः समृद्धाभिलाव इति भावः "कामोऽभिलावस्तर्षक्व"— इत्यमरः, भवतु = अस्तु । इदानीं कूटनीतिकारणादेव यौगन्वरायणेच्छाऽनुक्ला आर्यपुत्रस्य मूच्छेयसुपगतेति उपालभते यौगन्वरायणं मनसा वासवदत्ता ।

चेटी —भर्नु दारिके ! माननीये ! राजकुमारि ! खलु = निश्चयेन, इयं= समीपस्था, आर्या=आवन्तिका, रोदिति = अश्रुपातं करोति ।

ब्रह्मचारी--तब वासवदत्ता के शरीर पर धारण किये गये जलने से बचे हुए अलङ्कारों को आलिङ्गन कर राजा मूर्चिल हो गये।

सब लोग -- हाय ! ( गजब हो गया )।

वासवदत्ता--( मन ही मन ) इस समय कार्य यौगन्वरायण ( इस वात को सुनकर अपनी कूटनीति की कुशलता देख कर ) पूर्ण मनोकामना वाले हों।

दासी--राजकुमारि ! आर्या ( आवन्तिका ) रो रही हैं।

पद्मावती — साणुक्कोसाए होदव्वं । [ सानुक्रोशया भवितव्यम् । ]
यौगन्धरायणः — अथ किमथ किम् ? प्रकृत्या सानुक्रोशा मे भगिनी ।
ततस्ततः ?

ब्रम्हचारी -ततः शनैः शनैः प्रतिलब्धसंज्ञः संवृत्तः।

पद्मावतो — दिट्टिआ घरइ । मोहं गदो ति सुणिअ सुण्णं विअ मे हिअअं ।
[ विष्टचा ध्रियते । मोहं गत इति श्रुत्वा शून्यमिव मे हृदयम् । ]

पद्मावती—सानुक्रोणया—अनुक्रोशेन=दयया सहितया सा तया, दया संयुक्तयेति भाव:, भवितव्यं = कल्पनीयम् । रूदती चेयमार्याऽऽवन्तिका दयावती सञ्जता भवेत्, यतः उदाराणय विशेषतः स्त्रियो हि परदुःखप्रसङ्गे दुःखयुक्ता भवन्तीत्युदारचित्तया साम्प्रतं तया रुदितं स्यादिति भावः ।

यौगन्धरायणः — अथ किम् = अन्यत् किम्य किम् = अन्यत् किम् । प्रकृत्या= स्वभावेन, मे = मम परिव्राजकस्य यौगन्धरायणस्येति भावः, भगिनी = स्वसा सानुक्रोणा = सदया। ततस्ततः = तदनन्तरं किमभूदिति प्रच्छिति यौगन्धरायणो ब्रह्मचारिणम्।

ब्रम्ह्चारी -ततः = तत्पश्चात्, शनैः शनैः = मन्दं मन्दं, प्रतिलब्धसंज्ञः— प्रतिलब्धा संज्ञा येन सः प्राप्तचैतन्य इति भावः, ''संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ता-खैश्चायंसूचना''-इत्यमरः, संवृत्तः = सञ्जातः।

पद्मावती — दिष्टचा = भाग्येन, दैवं दिष्टं भागघेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधः, दियते = अवतिष्ठते, दैवेन जीवतीति भावः। मोहं = मूच्छां, गतः = प्राष्ठाः इति = इत्यं, श्रुत्वा = निशम्य मे = मम पद्मावत्याः, हृदयं = ''चित्तं, चित्तन्तु चितो हृदयं स्वान्तहुंन्मानसं मनः = इत्यमरः, श्रुन्यमिव = चैतन्यरहितमिव।

पद्मावती--( ये ) दयालु होंगी।

यौगन्धरायण-- और क्या ? और क्या ? मेरी बहन स्वभाव से ही दयालु है। तब क्या हुआ ?

ब्रह्मचारी--तब (राजा) घीरे घीरे होश में आये।
पद्मावती--भाग्य से जी रहे हैं। "(राजा) बेहोश हो गये" इस बात
को सुनकर तो मेरा हृदय ही शून्य सा हो गया था।

यौगन्घरायणः -- ततस्ततः ?

ब्रम्हचारी —ततः स राजा महीतलपरिसर्पणपांसुपाटलशरीरः सहसोत्याय हा वासवदत्ते ! हा अवन्तिराजपुत्रि ! हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! इति किमपि बहु प्रलिपतवान् । किं बहुना—

मैवेदानीं ताहशाश्चक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैवियुक्ताः।

यौगन्धरायण:--ततस्ततः = तदनन्तरं का वार्ता वत्सराजोदयनस्येति ।

त्रमहत्त्वारी — ततः = तत्पश्चात्, स = त्रियाविरहदुः खितः, राजा = किंधिपः, महीतलपरिसर्पणपौसुपाटलशरीरः – मह्याः तलं, तिस्मन् परिसर्पणं, पाटलं शरीरं यस्य सः पाटलशरीरः, "श्वेतरक्तस्तु" पाटलः रः – इत्यमरः, पौसुिकः पाटलः शरीरः पौसुपाटलशरीरः, महीतलपरिसर्पणेन पौसुपाटलशरीरः "स्त्रियां धूलिः पासुनी" – इत्यमरः, भूत जिववतं न धूलिश्वेतरक्तमात्र इति भावः, सहसा = अकस्मात्, उत्याय—"हा वासवदत्ते" इत्यादि प्रतिसम्बोधनं 'हा'—पदप्रयोगः शोकावेगं प्रति-पादयि — हा वासवदत्ते" इत्यादि प्रतिसम्बोधनं 'हा प्रिये वल्लभे ! हा प्रियशिष्ये ! प्रिया चासौ शिष्या चेति तत्सम्बुद्धौ, वीणावादने इयमासीद्वासवदत्तोदयनस्य शिष्येति, इति = इत्ये किमपि = अवणैनीयं, बहु = भृशं, प्रलपितवान् = विलापमकरोत् । कि बहुना = भूयसा जित्यतेन कि तावत्पलं स्यात् ? वर्णनीयमिष कियत् ? उदयनस्य वासवदत्ता विरहजन्यदुः खिवशेषविषये पूर्वोक्तमेतावदेव अलिमदानीमिति भावः ।

सन्दर्भप्रसङ्गी —कविताविनता हासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वयन-वासवदत्तामित्यभिधेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतमिदभ्पद्यम् । पद्येनानेन ब्रह्मचारी वासवदत्ताविरहजन्योदयनशोकस्यावर्णनीयतमुपसंहरति ।

यौगन्वरायण--तब क्या हुआ, क्या हुआ ?

ब्रह्मचारी — तब वे राजा ( उदयन ) जमीन में लोट-पोट होने से धूलि से भरे हुए शरीर वाले होकर अचानक उठकर हाय वासवदत्त ! हाय अवन्ति राजकुमारि ! हा प्रिये ! हा प्रियंशिष्ये ! इस प्रकार कहते हुए बहुत प्रलाप करने लगे । अधिक क्या कहा जाय—

# धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता भर्तृ स्नेहात् सा हि दग्धाऽप्यदग्धा ॥१३॥

अन्वयः -- इदानीं तादशाः चक्रवाकाः न एव । स्त्रीविशेषैः वियुक्ता अन्ये अपि तादशाः न एव । सा स्त्री घन्या, या भर्ता तथा वेत्ति, हि भर्तृ स्नेहात् सा दग्धा अपि अदग्धा (अस्ति )।। १३।।

पदार्थ:—इदानीं = इस समय, ताहशाः = उस (राजा) के समान, चक्रवाकाः, चक्रवे (पिक्ष-विशेष) नैव = नहीं हैं। स्त्री विशेषः = श्रेष्ठ स्त्रियों से, वियुक्ताः = बिछुड़े हुए, अन्ये अपि = दूसरे (प्रेमी) भी, ताहशा = उदयन के समान न एव = नहीं हैं। सा = वह स्त्री = नारी, घन्या = धन्य है, यां = जिसको, भर्ता = पित, तथा = वैसे, वेत्ति = जानता (मानता) है। अर्थात् उदयन की भाति मानता है हि = क्यों कि, भर्तृ स्नेहात् = पित के स्नेह के कारण, सा = वह, दग्धा अपि = जली हुई भी (जल जाने पर भी), अदग्धा = जली नहीं है अर्थात् पित के हृदय में जी रही है।

लालमती व्याख्या—इदानीं साम्प्रतं, ताहणाः = उदयनसमाः चक्रवाकाः = कोकाभिष्येयाः पिक्षविशेषाः, ''कोकश्चक्रश्चक्रवाको स्थाङ्गाः ह्वयनामकः''—इत्यमरः, नैव = नह्ये व, ये नक्तं वल्लभाविप्रयोगं सहन्त इति भावः, स्त्रोविशेषैः = श्रेष्ठ स्त्रीभः, सीतादमयन्तीशकुन्तलादिभिरिति यावत्, वियुक्ताः = विरहिताः, अन्ये अपि = अपरे अपि, रामन लदुष्यन्तादयो पतयो यावत्, ताहशाः = उदयनसहशाः, पत्नीवियोगाऽसहिष्णव इति शेषः, नैव = नह्ये व सन्ति । सा = पूर्वोक्ताः, स्त्री = वल्लभा, वासवदत्ते ति भावः, धन्या = पुण्यवती, यो = दग्धामि वल्लभा, वासवदत्तामिति भावः भर्ता = धवः ''धवः प्रियः पतिर्भति''—इत्यमरः, उदयन

इस समय राजा के समान (पत्नी के विरह दुःख को सहने में अक्षम ) चकवे नहीं हैं। श्रेष्ठ (प्रियतमा ) पत्नी (स्त्रियों) से विछुड़े हुए अन्य भी (राम, नल, दुष्यन्तादि) वैसे (उदयन के समान) नहीं हैं। वह स्त्री (वास-वदत्ता) धन्य है, जिसे पित उस तरह चाहता है। पित के प्रेम से वह जलकर भी बिनजली है अर्थात् पित के हृदय में तथा लोक में कीर्ति रूप से विद्यमान है।।१३।। यौगन्धरायणः — अथ भो: ! तं तु पर्यवस्थापियतुं न कश्चिद् यत्नवानमात्यः.? ब्रह्मचारी – अस्ति रुमण्यान्नामात्यो दृढं प्रयत्नवांस्तत्रभवन्तं पर्यवस्थापियतुम् । स हि—

इति भाव:, तथा=अवर्णनीया, वेत्ति=स्निह्यति । सा=वासवदत्ता, दग्धाऽपि= भस्मीकृताऽपि, अदग्धा=अभस्मीकृता, अस्तीतिशेष:। पत्युरुदयनस्य प्रेमाऽति-शयेन सा कीतिणरीरेण स्वधवचेतिस लोके च जीवितप्रायैव इति भाव:।

छन्दोऽलङ्कारश्च — पद्येऽिस्मन् शालिनीवृत्तम् । तद्यथा — "शालिन्युक्ता स्तौ तगौ गोव्धिलोकैः" । अलङ्कारश्चात्र प्रसिद्धोपमानस्य चक्रवाकस्योपमेयत्व-कल्पनात् प्रतीपम् । तल्लक्षणं यथा साहित्यदपंणे — "प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्व-प्रकल्पनम् । निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते" ।

यौगन्धरायणः—अथेति प्रक्नेऽब्ययपदम्, भोः=हे महाशय ! ब्रह्मचारिन् ! इति भावः, तं=तथाभृतं दीनं राजानं, तु इति वाक्यालङ्कारे--पर्यवस्थापयितुं = विकृतावस्थातः प्रकृतावस्थां प्रापयितुमितिभावः कश्चित्=भोऽपि, अमात्यः= सचिवः "मन्त्रो धोसचिवोऽमात्यः"--इत्यमरः, यत्नवान्=ग्यासशीलो, न=निह, अस्तीति किम् ?

ब्रह्मचारी — तत्रभवन्तं=माननीयमुदयनं, पर्यंवस्थापयितुं =ारितः अवस्था-पयितुं, रुमण्वान्नाम=नास्ना रुमण्वान्, अमात्यः=सचिवः, दृढं=भृषं, प्रयत्नवान्= प्रयासणीलः, अस्तीति शेषः । सः = हमण्यान्, हि = निश्चयेन —

यौगन्धरायण--महोदय ! तो क्या राजा को सम्भालने के लिए (प्रकृत रूप में लाने के लिए ) उस समय किसी मन्त्री ने प्रयत्न नहीं किया ?

ब्रह्मचारी--राजा को प्रकृतिस्थ करने के लिए रुमण्यान् नामक मन्त्री अत्यधिक प्रयत्नशील हैं। वे तो--

#### अनाहारे तुल्यः प्रततरुबितकामवदनः शरीरे संस्कारं नृष्तिसमदुःखं परिवहन्।

सन्दर्भप्रसङ्गी—-कविताविताहासेन महाकिविता भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिम्त्यभिधानस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेन ब्रह्मचारी वत्सराजोदयनं पर्यवस्थापियतुम्प्रयत्नशीलस्य स्वामिभक्तस्य मिश्रणो रुमण्वतिश्चित्रणमुपस्थापयति ।

अन्वयः--( स हि ) अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदनः नृपितसमदुःसं शरीरे संस्कारं परिवहन् दिवा वा रात्री वा यत्नैः नरपित परिचरित । नृपः प्राणान् त्यजित यदि, तस्य अपि सद्यः उपरमः ( स्यात् ) ॥ १४ ॥

पदार्थ:—अनाहारे तुल्य:=भोजन न करने में (वह राजा के) समान, प्रततरुदितक्षामवदन:—प्रतत (निरन्तर) रोने से दुवले मुखवाला, नृपितस- मदुखं:=राजा के समान दुःख के साथ, षरीरे=शरीर में (के) संस्कारं = स्नानादि कमों (संस्कारों) को, परिवहन् = करता हुआ, दिवा वा रात्रौ वा = दिन हो या रात हो इन दोनों में ही, यत्नै:=प्रयत्नपूर्वक, नरपितं = राजा की, परिचरित=केवा सुश्रूषा कर रहा है। यदि=अगर, नृपः=राजा, सद्यः= शीघ्र ही, प्राणान्=प्राणों को, त्यजित=छोड़ दें, (तिह=तो), तस्य=उस (मन्त्री रुमण्वान्) की, अपि = भी, उपरमः=मृत्यु, (स्यात्=हो जाय)।। १४।।

लालमती व्याख्या—( स हि = हमण्यान् मन्त्री) अनाहारे = राजः उप-वासे, तुल्यः=त्रसमः, प्रततहदितक्षामवदनः—प्रततं च तत् चितं, प्रततहदितं, क्षामं वदनं यस्य स तथोक्तो निरन्तराश्रुपातकृशवक्त्रः, "वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुख्यम्"— इत्यमरा, नृपतिसमदुः खं=वत्सराजोदयनसह्शकष्टं यथा स्यात् तथा, शरीरे=काये, संस्कारं=स्नानादिशुद्धिकमं, परिवहन्=धारयन्, दिवा=दिवसे, वा=अथवा, रात्रो=निशायां "निशा निशीयनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्ष्मपा"

भोजन न करने में राजा के समान हैं अर्थात् जब तक राजा को भोजन नहीं कराते तब तक भोजन नहीं करते। निरन्तर रोने से दुबले मुँहवाले राजा के समान दुःख का अनुभव करते हुए शरीर में स्नान खादि संस्कारों को करते हुए

# दिवा वा राष्ट्री दा परिचरित यत्नेनंरपति

नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजित यदि तस्याप्युपरमः ॥ १४ ॥

वासवदत्ता—( स्वगतम् ) दिट्ठिआ सुणिनिखत्तो दाणीं अप्यउत्तो । [दिष्टचा सुनिक्षिप्त इदानीमार्यपुत्रः ]

यौगन्धरायणः -- ( आत्मगतम् ) अहो ! महद्भारमुद्रहति रुमण्वान् । कुतः --

—इत्यमरः, वा = अथवा, यत्नैः = प्रयत्नैः, नरपति = भूपतिमुदयनं, परिचरित= उपासते । नृपः = अधिपः, प्राणान् = असून्, त्यजित = जहाति, मुश्चेत् इति भावः, यदि=चेत्, तहींति शेषः, तस्य=मिन्त्रिणो रुमण्वतोऽपि, सद्यः=सपित "सद्यः सपित तत्क्षणे"—इत्यमरः, उपरमः = निधनं स्यादिति शेषः।

छन्दोऽलङ्कारश्च —पद्योऽस्मिन् शिखरिणीवृत्तम् । तद्यथा—-''रसै छद्रै-विक्रना यमनसभला गः शिखरिणी'' ॥ १४ ॥

वासवदत्ता—दिष्ट्या = सौभाग्येन, इदानीम् = अस्या विपन्नावस्थायां, आयंपुत्रः = भर्ता, सुनिक्षिप्तः — सुष्टुं = सम्यक्, निक्षिप्तः = स्थितः, विद्यत इति शेषः । मम प्रियतमस्य रक्षाभारो इदानीं समुचिते स्निग्धे च मन्त्रिण रुमण्वित आरोपितो वर्तत इति मम सौभाग्यमेवेति भावा ।

यौगन्धरायण:—( बात्मगतं=स्वगतम् ) बहो !=आश्चर्यम् । रुमण्वान् = एतदिभधेयो मन्त्री, महद्यारं -- महतः राजपरिपालनरूपस्य विशिष्टस्य कार्यस्य, भारो=भरः, तं, वहति=कर्षति । राजपरिपालनरूपं विशिष्टं भारमुद्रहन् रुमण्वान् प्रशंनीयं कार्यं करोतीति भावः, कुतः = कस्मात् -

दिन रात अनेक यत्नों से राजा की सेवा सुश्रूषा कर रहे हैं। अगर राजा प्राण छोड़े तो तत्क्षण ही उनकी भी मृत्यु हो जाय ॥१४॥

वासवदत्ता--( मन ही मन ) भाग्य से इस समय अच्छे व्यक्ति ( के हाथ ) भें आर्यपुत्र पड़े हैं।

यौगन्धरायण--(स्वगत) अहो ! रुमण्वान् ने बड़े कार्य के भार को धारण किया है। क्योंकि--

12 | 12 - 12 | 12 | 11 |

सविषमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्य तु थमः । तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधियः ॥११॥

सन्दर्भप्रसङ्गौ -- कविताविनताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्यभिषेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येना-नेन यौगन्धरायणः वासवदत्तासंरक्षणष्ठपस्य स्वकार्यस्यावसानभुपस्थाप्य उदयन-संरक्षणक्ष्पं विशिष्टभारमुद्वहतः रुमण्वतस्य कार्यस्य कार्यन्यमुपस्थाप्यति ।

अन्वय:--हि अयं भारः सविश्रमः, तस्य तु श्रमः प्रसक्तः । हि तस्मिन् सर्वम् अधीनं, यत्र नराधिपः अधीनः ( अस्ति ) ॥ १५ ॥

पदार्थं: —हि=निश्चय ही, अयं=ाह (वासवदत्ता की सुरक्षा रूप ) भार= (भेरा) भार, सिवश्रमः = विश्राम के साथ (है। अर्थात् कम हो गया है। तस्य = (किन्तु) उसका (रुमण्यान् का), तु=तो, श्रमः = परिश्रम (भार) प्रसक्तः = अत्यधिक (निरन्तर) हो गया है अर्थात् वैसा ही बना है। हि= क्यों कि, तिस्मन्=उसी के, सर्वं=सद-कुछ, अधीनं=प्रधीन है, यत्र = जिसके, नराधिपः=महाराज (उदयन), अधीनः=अधीन (वशदर्ती) हैं॥१५॥

लालमती व्याख्या—हि=निश्चयेन, "हि हेतावधारणे"—इत्यमरः, अयं= वासवदत्तारक्षणख्यो मदीयः, भारः=भरः, सिवश्रमः। = विश्रमेण=दिरामेण सिहतः संयुक्तः, अस्तीति शेषः, मम तु भारो विरतोऽश्रुदिति भावः । परन्तु, तस्य = हमण्वतो मन्त्रिणः तु, श्रम=ारिश्रमः, उदयनपरिरक्षणख्यो भारः, प्रसक्तः— प्रक्षणं = विशेषेण सक्तः=लग्नः, "तत्परः प्रसितासक्तौ"—ईत्यमरः, विशेष छ्पेण स्थितोऽस्तीति भावः । हि=यतः, तस्मिन् च हमण्वति, सर्वः=मकलो लोकः, अधी-नम्=श्रायत्तं, यत्र=यस्मिन्, नराधिपः=त्रसराजोदयनः, अधीनः=श्रायत्तः, "अधीमो निध्न आयत्तः"—इत्यमरः । हमण्वति राज्ञोऽधीनत्वात् सर्वं खलुः राजकार्यजातमधीनमस्ति । अतः तस्य हमण्वतो भारो महत्तर इति भावः ॥१५॥

छन्दोऽलङ्कारश्च--पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तद्यथा — ''प्रलोके पष्ठं गुरु जोयं सर्वत्र लघु पञ्चमम् । द्विचतुष्पादयोह्नंस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः'' । अलङ्कारश्चात्र

यह मेरा भार खत्म हुआ, उस रुमण्यान का श्रम निरन्तर बढ़ ही रहा है। क्योंकि उस व्यक्ति (रुमण्यान ) में सभी अधीन हैं, जिसमें राजा ही अधीन हैं।

( प्रकाशम् ) अय मो: ? पर्यवस्थापित इदानीं स राजा ?

बम्हचारी--तिदिदानीं न जाने । 'इह तया सह हिसतम्, इह तया सह कथितम्, इह तया सह कथितम्, इह तया सह पर्यु षितम्, इह तया सह कुपितम्, इह तया सह प्रियतम्' इत्येवं तं विलयन्तं राजानममार्थमेंहता यत्नेन तस्माद् ग्रामाद् गृहीत्वापक्रान्तम् । ततो निष्क्रान्ते राजिन प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिव नभोऽरमणीयः संवृत्तः स ग्रामः । ततोऽमहिप निगंतोऽस्मि ।

उत्तरार्द्धस्थकामान्येन द्वितीयचरणस्यविशेषसमर्थनादर्थान्तरन्यासः । तद्यथा — "सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते । साधर्म्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टवा ततः" ।।१५॥

( प्रकाशं = सर्वश्राव्यं ) भोः = हे ब्रह्मचारित् ! अथ = किन्तर्हि, इदानीं = साम्प्रत, सः = वासवदत्ताविरहिवन्नो राजा = वत्सराजोदयनः, पर्यवस्यापितः = प्रकृती अवस्थापितः ?

ब्रह्मचारी — "तदिदानीं न जाने ।" "ततोऽहं निर्गतोऽस्मि"।

सन्दर्भप्रसङ्गी —किविवावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्यभिषेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतोऽस्त्ययं गद्यांगः । ब्रह्मचारी प्रच्छन्नयोगन्यरायमप्रति लावाणकग्रामजातं दुवृत्ते श्रावयन् वासवदत्ताविरहोद्विग्नस्य वत्सराजोदयनस्य विविधविधं प्रलापमुपस्थापयति ।

लालमती व्याख्या--इदानीम् = अधुना, अहमिति शेपः, तत् = प्रकृतौ अवस्थापितो राजा, न वेति, न = निह, जाने = जानामि । 'इह = अस्मिन् स्थाने, तया = वासवदत्तया, सह = साकं, हिसतं = विहसितम्, इह = अस्मिन् स्थलविशेषे, तया = वल्लभया, सह = समं, कथिदं = वार्तालापमकरोत्, इह =

( प्रकट रूप से ) महाशय ! क्या इस समय राजा प्रकृतिस्य कराये गये हैं ? ब्रह्मचारी--इस समय उस बात ( राजा की स्वस्थता ) को मैं नहीं जानता । "इस स्थान में उन वासवदत्ता के साथ हुँसा था, यहाँ पर उनके साथ बातचीत किया था, यहाँ पर उनके साथ वास किया था, यहाँ पर उनके साथ कोप किया था, यहाँ पर उनके साथ सोया था" इस प्रकार से प्रलाप करने वाले तापसी--सो खु गुणवन्तो णाम राआ, जो आअन्तुएण वि इमिणा एव्वं पसंसीअदि। [स खलु गुणवान् नाम राजा, य आगन्तुकेनाप्यनेनैवं प्रशस्यते।]

अस्मिन् स्थले, तया = प्रियया, सह = साकं, पर्यु षितं = सुखेनोपविष्टम् इह = अत्र स्थले, तया = प्रणयकुपितया, सह = साकं, कुपितं = कोपः प्रदिश्ततः, इह = अमुिष्मिन् स्थले, तया = रमण्या, सह = साकं, शियतं = शयनं कृतम्, इत्येवम् = इदिमत्यम्प्रकारेण, तं = शोकिविधुरं, विलिपन्तं = रुदन्तं, प्रलपन्तिमिति भावः, राजानं = वत्सराजोदयनम्, अमात्यः = मिन्त्रिभः, "मन्त्री घोसिचवोऽ॰ मात्यः"—इत्यमरः, महता = अत्यधिकेन, यत्नेन = प्रयासेन, तस्मात् = भस्मी-भूतात्, ग्रामात् = लावाणकाभिधेयात्, गृहीत्वा = आदाय, अपक्रान्तं = निगंतम्। ततः = तस्मात् ग्रामात्, निष्कान्ते = निगंते, राजिन = अधिषे उदयने इति भावः, प्रोषितनक्षत्रचन्द्रं—नक्षत्राणि चन्द्रश्च नक्षत्रचन्द्राः, प्रोषिताः नक्षत्रचन्द्राः यस्मात्तत्=ज्यपगततारकचन्द्रमसं, नभः=अम्बरं 'नभोऽन्तरिक्षं गगनममन्तं सुरवत्मं खम्"—इत्यमरः, इव = यथा, सः = पूर्वोक्तः, ग्रामः = लावाणकं, संवृतः= सञ्जातः। ततः = तस्मात् ग्रामात्, अहं = ब्रह्मचारी, अपि, निगंतः = अपक्रान्तः, अस्म = वर्ते। 'प्रोषितनक्षत्रं नभः इव" इत्यत्रोपमाऽलङ्कारः। तल्लक्षणं यथा साहित्यदर्पणे—''साम्यं वाच्यमवैधम्यं वावयैवय उपमा द्वयोः"।

तापसी—सः = उदयनो, खलु = निश्चयेन, गुणवान् = प्रशस्तगुणान्वितः, नामेति वाक्यालङ्कारे, राजा = अधिपः, यः = तत्रभवान् उदयनः, आगन्तुकेन= प्राधुणिकेन, अपि, एवम् = इत्थं, प्रशस्यते = संस्तूयते, प्रशंसा क्रियत इति भावः।

राजा को मन्त्री लोग बड़े प्रयत्नों के बाद उस गाँव से ले गये। तब राजा के उस गाँव से जाने पर नक्षत्र और चन्द्रमा से रहित आकाश के समान वह लावा-णक गाँव सौन्दर्यविहीन हो गया। तब मैं भी वहाँ से चल पड़ा हूँ।

तापसी--वे राजा प्रशस्त गुणों से युक्त हैं जिनकी बटोही (पथिक) भी इस तरह प्रशंसा करते हैं।

चेटो--भट्टिदारिए ! कि णु अवरा इत्यिक्षा तस्स हत्यं गमिस्सिदि । [भतृं-दारिके ! किन्तु खरुवपरा स्त्री तस्य हस्तं गमिष्यति ? ]

पद्मावती--( आत्मगतम् ) मम हिअएण एव्य सह मन्तिदम् । [ मम हृदये-नैय सह मन्त्रितम् । ]

ब्रह्मबारी—आ पृच्छामि भवन्ती । गच्छामस्तावत् । इभौ —गम्यतामर्थसिद्धये । ब्रह्मबारी—तथाऽस्तु ।

( निष्कान्तः )

चेटी — भर्नु दारिके ! = राजकुमारि ! ''राजा भट्टारको देवस्तत्मुता भर्नु - दारिका'' इत्यमरः । कि, नु इति वितर्के, खलु इति वावयालङ्कारे, अवरा=अन्या, स्त्री = योषित्, तस्य = उदयनस्य, हस्तं = करं, गिमष्यिति = व्रजिष्यति । कि काचिदन्या नारी भूपतेष्ठदयनस्य हस्तगता भविष्यतीति भावः । त्वया वरणीयोऽय-मुदात्तगुणाश्वितो राजा कथमपीति व्यङग्यार्थः ।

पद्मावती -- ( आत्मगतं = स्वगतम् ) मम = पद्मावत्याः, हृदयेन=चेतसा, एव, सह = समं, मन्त्रितं = विमृष्टम् । मदीयहृदयसम्मतमेवेदं विचारितमिति ।

ब्रह्मचारी --भवन्ती = काञ्चकीययोगन्धरायणी इति भावः, आ = स्मृति-द्योतकमन्ययं, पृच्छामि = आदेशं याचे गन्तुमिति शेषः । तावदिति वाक्यालङ्कारे, गच्छामः = यामः । गमनं मे भवन्तावनुमन्येतामिदानीमहं गच्छामीति भावः ।

उभौ - अर्थासद्धये = प्रयोजनसाफल्याय, गम्यतां = व्रज्यताम् । ब्रह्मचारी--तथास्तु = तथा भवतु ।

( निष्कान्तः = रङ्गामञ्चाद् बहिगंच्छति )

दासी --राजकुमार ! कौन-सी स्त्री उनके हाथ मे पड़ेगी ? पद्मावती -- (मन में ) इसने मेरे मन के साथ सलाह की (मन की बात कही )।

ब्रह्मचारी—मैं आप दोनों से (जाने के लिए पूछता हूँ) मैं जाता है। दोनों—प्रयोजन की सफलता के लिए आप जाँय। ब्रह्मचारी—ऐसा ही हो।

(जाता है)

योगन्धरायणः —साधु, अहमपि तत्र भवत्याऽभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छामि । काञ्चकीयः – तत्रभवत्याऽभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल !

वद्मावती—अय्यस्स भइणिजा अय्येण विना उनयण्ठिस्सदि । [ आर्यस्य भगितिकाऽऽर्येण विनोत्कण्डिष्यते । ]

यौगन्धरायणः—साबुजनहस्तगतैषा नोत्कण्ठिष्यति (काञ्चुकीयमवलोक्य) गच्छामस्तावत् ।

यौगन्धरायणः — साघु — समाचीनम्, अहमिष = यौगन्धरायणोऽषि, तत्र-भवत्या = परमादरणीयया, राजकुगार्येति भावः, अभ्यनुज्ञातः = आदिष्टः, गन्तुं= गमनार्थम्, इच्छामि = अभिलवामि ।

काञ्चुकीयः — तत्रभवत्या = मान्यया राजकुमार्या, अभ्यनुज्ञातः = आदिष्ट, सन् इति शेषः, गन्तुं = गमनाय, इच्छति = वाञ्छति, आवन्तिकाभ्रातेति शेषः, किल = खलु।

पद्मावती — आर्यस्य = महाशयस्य, परिव्राजकस्येति भावः, भगिनिका = अनुकम्पिता भगिनो, स्निग्धा स्वसा आवन्तिकेति भावः, आर्येण विना = पूज्येन ऋते, योगभ्धरायणं विनेति यावत्, उत्कण्ठिष्यते — उत्कष्टिता = समुत्सुका भविष्यति ।

यौगन्धरायणः — साधुजनहस्तगता — साधुः चासौ जनः, तस्य हस्तं गता सज्जनकरस्थितेति भावः, एषा = मम स्वसा, न = निह्, उत्किष्ठिष्यति=उत्कण्ठा-मनुभविष्यति । (काञ्चकीयमवलोक्य = काञ्चकीयं वीक्ष्य) तावत् = इदानीमिति भावः, गच्छामः = यामः ।

यौगन्धरायण--अच्छा ! मैं भी माननीया राजकुमारी से आज्ञा पाकर जाना चाहता हूँ ।

काञ्चुकीय --पूजनीया राजकुमारी से आज्ञा पाकर ये जाना चाहते हैं। पद्मावती--आर्य की बहन (आवन्तिका) आर्य के विना समुत्किण्ठत होंगी।

यौगन्धरायण--सज्जन के हाथ में पड़ी हुई ये उत्किष्ठित नहीं होंगी। (काञ्जकीय को देखकर) मैं जाता हूँ।

काञ्चुकीयः -- गच्छतु भवान् पुनर्दर्शनाय । योगःधरायणः—तयाऽस्तु ।

(निष्कान्तः)

काञ्चुकीय:—समय इंदानीमभ्यन्तरं प्रवेष्ट्रम्।

थवावती-अय्ये ! वन्दामि । [ आर्ये ! वन्दे । ]

तापनी — जादे ! तब सदिसं भत्तारं लभेहि। जाते तब सदशं भर्तारं लभस्व।]

वासवदत्ता — अय्ये ! वन्दामि दाव अहं । [ आयँ ! वन्दे तावदहम् । ]

काञ्च्कीयः —पुनर्दर्शनाय — मुहुरागमनाय, भवान् = त्वं परित्राजकः, गच्छतु = व नत् ।

यौगन्धरायणः —तथा = ताहशम्, वस्तु = भवतु । ( निष्क्रान्तः = रङ्गमञ्चाद्वहिर्गतः )

काञ्चुकीयः — समयः = काला, इदानीं = साम्प्रतम्, अभ्यस्तरम् = अन्तन ''अञ्यन्तरस्त्वन्तरालमित्यमरः'', मध्ये गृहमिति भावः, प्रवेष्टुं = प्रवेशं कतुंम्।

पद्मावती — आर्ये ! = पूज्ये !, तापित ! इति भावः, वन्दे = प्रणीमि । तापसी--जाते ! =वत्से ! तव = भवत्याः, सदृशम् = अनुरूपं, रूपगुणा-व्वितमिति भावः, भर्तारं = धवं, "धवः प्रियः पतिः भर्ता"—इत्यमरः, लभस्व= बाप्नुहि।

वासवदत्ता - आर्ये ! = पूज्ये ! तापि ! इति यावत्, ता विति वाक्या-लङ्कारे, अहं = प्रोषितभतृ का, वन्दे = प्रणौमि त्वामिति शेष:।

काञ्चुकीय--फिर दर्शन देने के लिए आप जौय।

यौगन्धरायण--ऐसा ही हो।

( चला जाता है )

काञ्चुकीय--अभी (कुटिया के) भीतर प्रवेश करने का समय हो गया है। पद्मावती -- आर्ये ! मैं वन्दना करती हैं। तापसी--पुत्र ! अप अपने समान गुणवाले पति को प्राप्त करें।

वासवदत्ता--आयें! मैं भी प्रणाम करती है।

तापसी — तुवं पि अइरेण भत्तारं समासादेहि। [त्वमप्यिचरेण भत्तारं समासादेह।

वासवदत्ता—अणुगाहीद हा । [अनुगृहीतास्मि । ]
काञ्चुकीयः— तदागम्यताम् । इत इतो भवति ! सम्प्रति हि —
खगा वासोपेताः सिंहलसवगाढो मुनिष्यनः

प्रदीसोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम् ।

तापसी —त्वमि = भवत्यिष, वासवदत्तेति भावः, अचिरेण = शीन्नमेव, भर्तारं = स्वधवं, समासादय = अवाष्तुहि ।

वासवदत्ता--अनुगृहीतः = कृताऽनुग्रहा, अस्म = वर्ते ।

काञ्चुकीय: --तत्=तस्मात् कारणात्, सायङ्कालस्य सामीप्यादिति यावत्, सागम्यताम् = आव्रज्यताम् । भवति ! = माननीये । राजकुमारि !, इतः इतः = स्वत्र, अत्र । आगच्छत् भवती, अनेन मया प्रदश्यमानेन मागेण चलत्विति भावः । सम्प्रति = इदानीं, हि = यतः —

सन्दर्भप्रसङ्गौ —कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिवेयस्य नाटकस्य प्रथमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेन काठचुकीयः तपोवने सायङ्कालिकं मनोरमं दृश्यमुपस्थापयित ।

अन्वयः — खगाः वासोपेताः । मुनिजनः सिललम् अवगादः । प्रदीप्तः अग्निः भाति, धूमो मुनिवनं प्रविचरित । दूरात् परिभ्रष्टः असौ रविः अपि संक्षिप्तिकरणः (सन्) रथं व्यावत्यं शनैः अस्तिशिखरं प्रविशति ॥१६॥

पदार्थ:—खगाः = पक्षी, वासोपेताः = (अपने) निवास स्थान (घोसलों) में चले गये। मुनिजनः = मुनि लोग, सलिलं=जल में (स्नान के लिए)

तापसी--तुम भी अपने पति को शोघ्र ही प्राप्त करो । वासवदत्ता--मै अनुगृहीत हूँ ।

काञ्चुकीय--तो आइए राजकुमारि ! इघर से, इघर से, वयोंकि **इस** समय--

चिड़ियाँ घोंसलों में चली गईं। तपस्वी लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश कर गये। प्रज्वलित यज्ञीय अग्नि शोभित हो रही है। मुनियों के इस

### परिभ्रष्टो दूराद् रविरिप च सङ्क्षिशिकरणो

अवगाढ़:=प्रविष्ट हो गये। प्रदीप्त: = प्रज्विति, अग्नि: = (यज्ञ की) अग्नि, भाति=चमक (प्रकाशित हो) रही है। धूम:= धुआँ, मुनिवनं = तपिस्वयों के वन में (तपोवन में) प्रविचरित = चारों ओर फैल रही है। असी = यह, रिवः = सूर्य, अपि = भी, दूरात् = दूर से (उँचे आकाश से), परिभ्रष्टः = िनरा हुआ, संक्षिप्तिकरणः = जिसकी किरणें सिमट गयी हैं (ऐसा सूर्य), रथं=रथ को, व्यावर्त्यं = लौटाकर (मोड़कर) शनैः = धीरे-धीरे, अस्तिशिखरं = अस्ताचल के शिखर में, प्रविशति = प्रवेश कर रहा है।। १६॥

लालमती व्याख्या—खगाः = पक्षिणः, वासोपेताः = नीडमिषगता।, स्ववासस्यलमुपगता इति भावः । मुनिजनः=तापसलोकः ''लोकस्तु भुवने जने''— इत्यमरः, सिललं = वारि, अवगाढः=प्रविष्टः, स्नानं करोतीति यावत् । प्रदीप्ताः =प्रज्वलितः, अगिनः = पावकः, ''अग्निवेंश्वःनरो विद्विवेंतिहोत्र''—इत्यमरः, भाति = शोभते । धूमः, हवनोद्भूत इतिशेषः, मुनिवनं— मुनीनां = ऋषीणां वनम्=अरण्यम्, ''अटव्यरण्यं विपिनं गहनं वनम्''—इत्यमरः, तपोवनिमिति भावः, प्रविचरति = परिश्रमति । दूरात् = विष्रकृष्टप्रदेशात्, उच्चाम्बरादिति भावः, परिश्रव्टः = निपतितः सन् इति शेषः, असौ = अयं, रिवः = सूर्यः, अपि, संक्षिप्तिकरणः = सक्षिप्ताः किरणाः येन स तथोक्तः = सङ्कृचितमरीचिः— ''किरणोस्नमयूखांशुगमस्तिवृणिरश्नमयः''—इत्यमरः, सन् इति शेषः, रथं=स्यन्दनं, व्यावत्यं=गरावत्यं, निक्व्येति भावः, शनः = मन्दमन्दम्, अस्तिशिखरम्—अस्त-स्य शिखरं तत्, अस्ताचलचूडामितिभावः, प्रविश्वति, प्रवेशं करोति अवगाहत इति यावत् ॥ १६ ॥

तियोवन में घुआँ फैंल रहा है। दूर आकाश से गिरे हुए ये सूर्य भी अपनी किरणों को समेट कर रथ को लौटाकर धीरे-धीरे अस्ताचल की चोटी में प्रवेश कर रहे हैं ।।१६ ।।

### रथं स्यावस्यति प्रविज्ञति ज्ञनैरस्तशिखरम् ॥ १६ ॥ ( निष्क्रान्ताः सर्वे ) प्रथमोऽङ्कः ।

छन्दोऽलङ्कार्थस—पद्येऽस्मिन् शिखरिणीवृत्तम् । तद्यथा—"रसं घर्वेिश्छन्ना यमनसभला गः शिखरिणी" । अलङ्कारक्चात्र स्वभावोक्ति। । तल्लक्षणं यथा साहित्यदपंणे——"स्वभावोक्तिर्दुक्हार्थस्विक्रयारूपवर्णनम्" ।

( सर्वे = अशेषा:, निष्कान्ताः = निर्गताः, रङ्गमश्वादिति शेषः ) ( इति प्रथमोऽङ्कः = समाप्तः प्रथमोऽङ्कः )

टिप्पणी — अङ्कः — जब सभी पात्र रङ्गमश्व से निकल जाते हैं वहाँ अङ्क की समाप्ति होती दे अर्थात् उसे हो अङ्क कहा जाता है। जैसे कि साहित्य-दर्पण में कहा है--

''अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोऽङ्क इति कीर्तितः''।। अर्थात् जहाँ पर अन्त में सब पात्र निकल जाते हैं उसे ''अङ्क'' कहते हैं।

> (सभी निकल जाते हैं ) कृष्णा व्याख्या का प्रथम अङ्क समाप्त हुआ।

# अथ द्वितीयोऽङ्क:

( ततः प्रविशति चेटी )

चेटी—-कुञ्जरिए! कुञ्जरिए! किंद्र किंह अट्टिवारिआ पदुमावदी? किं भणासि, एषा अट्टिवारिआ माहवीलतामण्डवस्स पस्सदो कन्दुएण कीलिदित्ति। जाव भट्टिवारिअं उवसप्पामि। (परिक्रम्यावलीक्प) अम्मो! इअ अट्टिवारिआ उवकरिदकण्णचुलिएण वाआमसञ्जादसेदिबन्दुविइत्तिदेण परिस्प्तन्तरमणीअदंसणेण मुहेण कन्दुणण कीलन्दी इदो एव्य आअच्छदि। जाव उवसप्पिस्स। [कुञ्जरिके! कुञ्जरिके! कुत्र कुत्र भतृ दारिका पद्मावती? किं भणित, एषा भतृ दारिका माधवीलतामण्डवस्य पार्थतः कन्दुकेन कीडतीति। यावद् भतृ दारिकामुवसर्गिम।

(ततः=प्रथमाङ्कस्यान्ते द्वितीयाङ्कस्य प्रारम्भे च, चेटी=प्रधानदासी, रङ्गमञ्जमिति शेषः, प्रविशति = प्रवेशं करोति )

चेटी — कुञ्जरिके ! कुञ्जरिके ! = सहयोगिन्याँ दास्यां सम्बुद्धिस्त्वरागर्भी सम्बुद्धिः। कुत्र कुत्र=किसम् स्थाने, किस्मन् स्थाने, त्वरायां वीप्सा, भर्नु दारिका= राजकुमारी, पद्मावते = एतन्नामिका ? 'राजा भट्टारको देवदत्तत्सुता भर्नु दा-रिका" — इत्यमरः । किस्मन् स्थाने राजकुमारी पद्मावत्यस्तीति प्रधानचेटी सहयोगिनीं कुञ्जरिकां त्वरागभंप्रवनं करोति । कि भणिस = कि कथयिस, त्वं कुञ्जरिकेति शेषः, माधवीलतामण्डपस्य — माधवीलताया मण्डपस्तस्य = वासन्ती-व्रतिनिकुञ्जस्य, 'वासन्ती माधवीलता''— इत्यमरः, 'वल्ली तु व्रवित्तंता''— पाश्वंतः = समीपे, कन्दुकेन = गेन्दुकेन, क्रीडासाधनेनेति यावत्, क्रोडित = खेलित । यावत् = तिंह इति भावः, भर्नु दारिकां = राजकुमारीम्, उपसर्णमि =

#### ( तब दासी प्रवेश करती है )

दासी—कुझरिके! कुझरिके!! राजकुमारी पद्मावती कहाँ हैं ? क्या कहती हो ? ये राजकुमारी (पद्मावती) वासन्तीलताकुझ के पास में गेंद खेल रही हैं। तो, राजकुमारी के पास चंशती हूँ। (घूमकर और देखकर) अरे! ये राजकुमारी कान के आभूषणों को ऊपर शठाकर कसरत (गेंद खेलने के व्यायाम) से उत्पन्न पसीने की बूँदों से विचित्र और थकने से सुन्दर दीख पढ़ने वाले मुख से उपलक्षित होकर इधर ही आ रही हैं। तो, मैं इनके पास चलती हूँ।

अम्मो ! इयं भर्तृ दारिका उत्कृतकणंचूलिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदिविन्दुविचित्रितेन परिश्रान्तरमणीयदर्शनेन मुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तीत एवागच्छित । यावदुपसप्स्यामि ।]

(निष्क्रान्ता) इति प्रवेशकः।

आसादयाम । (पारक्रम्य = इतस्तता गत्वा, अवलाक्य = वाक्ष्य ) अम्मा ।
=िवस्मयबोधकमिदमन्यययपदम्, इयम्=एषा, समीपतरवित्नीति भावः, भर्नृदारिका=राजकुमारी पद्मावती, उत्कृतकणंचूलिकेन—कणयोश्चूलिके कणंचूलिके, उत्कृते
कणंचूलिके यिस्मस्तत् तेन=ऊव्वंस्थापितश्रोत्रालङ्कारेण, व्यायामसञ्जातस्वेदिवन्दुः
विचित्रितेन—व्यायामेन सञ्जाताः व्यायामसञ्जाताः, स्वेदस्य विन्दवः स्वेदिवन्दवः
"धर्मो निदाधः स्वेदः स्यात्"—इत्यमरः, "पृषित्ति विन्दुपृषता"—इत्यमरश्च,
व्यायामसञ्जाताश्च ते स्वेदिवन्दवस्तैः विचित्रन्तेन गेन्दुकक्रीडायासोद्भूतस्वेदलः
ववैचित्र्याञ्चितेन इति भावः, परिश्रान्तरमणीयदर्शनेन—परिश्रमणं परिश्रान्तं,
रमणीयं दर्शनं यस्य तत् रमणीयदर्शनं, परिश्रान्तेन रमणीयदर्शनं तेन परिश्रमयुक्तमनोज्ञवीक्षितेन, मुखेन = वक्त्रेण, "वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं
मुखम्"—इत्यमरः उपलक्षिता सतीति शेषः, कन्दुकेन = गेन्दुकेन, क्रीडन्ती =
स्वेलन्ती, इत एव = अस्मिन्तेव क्रीडोद्यानभागे, आगच्छिति = आयाति । यावत्
इति वाक्यालङ्कारे, उपसर्गाम = पादवे गच्छामि ।

( निष्क्रान्ता = रङ्गमश्वाद्वहिर्गता ) ॥ इति प्रवेशकः = समाप्तोऽयं प्रवेशकः ॥

टिप्पणी—आकाशभाषितम्—उपर्युक्त गद्यांश में ंकि भणिस, एषा, भनृ दारिका माधवीलतामण्डपस्य पाध्वतः कन्दुकेन क्रीडतीति" इत्यादि चेटी का कथन आकाशभाषित का उदाहरण है। जब एक ही पात्र रङ्गमञ्च पर उपस्थित होकर दूसरे से कुछ बातचीत करता हुआ सा प्रतीत हो अर्थात् उसकी उक्ति को सुनकर प्रत्युक्ति करे तो इसे ही आकाशभाषित कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में इसका लक्षण किया है—

> (निकलती है) (प्रवेशक समाप्त हुआ)

( ततः प्रविश्वति कन्दुकेन ऋीडन्ती पद्मावती सपरिवारा वासवदस्तया सह । ) वासवदस्ता—हला ! एसो दे कन्दुओ ! [हला । एष ते कन्दुकः । ] पद्मावती—अय्ये ! भोदु दाणि एसअं । [ आर्ये ! भवत्वदानीमेदावत् । ]

> "कि ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थं तत्स्यादाकाशभाषितम् ॥"

प्रवेशक:—दो अङ्कों के बीच में जब नीच पात्र (एक या अधिक) आकर निम्न प्राकृत भाषा में ही भूत और भावी घटना की सूचना देता है इसे ही प्रवेशक कहते हैं। इसका प्रयोग दो अङ्कों के बीच में ही होता है, प्रथम अङ्क के प्रारम्भ में कभी नहीं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसका निम्नलिखित लक्षण है—

''प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । अङ्कद्वयान्तर्विज्ञेयः दोषं विष्कम्भके यथा'' ।।

इसका तात्पर्य ऊपर दिखाया जा चुका है।

(ततः = तदनन्तरं, निष्क्रान्ताया चेट्यामिति भावः, कन्दुकेन, गेन्दुकेन, क्रीडन्ती = खेलन्ती, सपरिवारा = परिवारः चेट्यादिभिः सहिता, वासवदत्तया = आवन्तिकावेषधारिण्या प्रियवयस्यया, सह=साकं, पद्मावती = एतन्नामिका मगध-राजकुमारी, प्रविशति = प्रवेशं करोति ।)

वासवदत्ता--हला ! = सिख !, एषः==अयं, ते = तव, भवत्याः पद्मावत्या इति भावः, कन्दुकः = गेन्दुकः ।

पद्मावती — आर्ये ! = मान्ये !, इदानीं = सम्प्रति, एतावत्=एतत्परिमाणं, भवतु = अस्तु । इदानीं कन्दुकक्रीडनं पर्याप्तं जातिमिति भावः ।

(तब गेंद खेलती हुई पद्मावती परिवार और वासवदत्ता के साथ प्रवेश करती है।)

वासवदत्ता -सिंख ! यह तुम्हारी गेंद है। पद्मावती - आर्यें ! इस समय इतना ही हो (अब बस करो)। वासबदत्ता — हला ! अदिचिरं कन्दु०ण की विश्व अहिशसङ्घादरामा परकेरमा विभ दे हत्या संयुक्ता । [हला अतिखिर कन्दुकेन क्रीडिस्वाधिकसञ्जातरागौ पर-कीयाविव ते हस्तौ संवृक्षो । ]

चेटी--कीलंदु कीलंदु दाव भट्टिदारिआ। णिव्यत्तीअंदु दाव अअं कण्णाभाव-रमणीओ कालो। क्रिक्ति क्रींडतु क्रींडतु ताबद् भर्तृ दारिका। निर्वत्यंतां ताबद् अयं इन्याभावरमणीयः कालः।

वासवदत्ता--हला ! = सिव !, श्रातिचरं = बहुसमयं यादत्, कन्दुकेन= गेन्दुकेन; क्रीडित्वा = क्रीडनं विधाय, अधिकसञ्जातरागी—सञ्जातो रागो ययोस्तौ सञ्जातरागो, अधिकं यथा स्यात्त्रया सञ्जातरागो इति अधिकसञ्जातरागो बहुलो-द्भूतलोहित्याविति भावः, ते = तव, ९द्मावत्या इति भावः, परकीयो=अन्यदीयो, इव = यथा, संगृतो = सञ्जातो । अत्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः सम्भावनायाम् । तद्यथा साहित्यदर्पणे—-"भवेत्सम्भावनोत्प्रक्षा प्रकृतस्य परात्मना" । अरुणिमातिशयशा-लिनो ते पद्मावत्याः करो इदानों स्वकोयो न स्तः, अपितु परकोयो परस्य धवस्य हस्तं गतावन्यदीयो इव स्तः इति भावः।

चेटी — क्रीडतु क्रीडतु = भूयो भूयः खेलित्वित भावा, ताविति वाक्यालङ्कारे, भृतृ दारिका = राजकुमारी पद्मावतो । निर्वत्यंतां = समाप्यतां, ताविति वाक्यालङ्कारे, अयम् = एषः, कन्याभावरमणीयः — कन्यायाः भावः, तेन रमणीयाः, किशोरीभावमनोज्ञाः इति भावा, कालः = समयः । विवाहसम्बन्धानन्तरं क्रीडाव-सरस्याऽनुलप्स्यमानत्वान्नाधुना बाल्यकालोचितं खेलनवशेषणीयं भवत्यापद्मावत्येति भावः।

वासवदत्ता--प्रखि ! बहुत देर से गेंद क्षेलने के कारण ज्यादा लाल वर्ण वाले तुम्हारे हाथ दूसरों के (पर पुरुष के) समान हो रहे हैं।

दासी--राजकुमारी और बेलें और बेलें। कुमारी भाव से मनोहर इस काल को बितायें।

पद्मावती — अय्ये ! कि दाणि मं ओहसिदुं विश्व णिज्झाअसि ? [ आयाँ ! किमिदानीं माम वहसितुमिव निध्यायित ? ]

वासवदत्ता — णहि णहि ! हला ! अधिअं अज्ज सोहिद । अभिदो विअ दे अज्ज वरमुहं पेवलामि । [निहि निहि । हला ! अधिकमद्य शोभते । अभित इव तेऽद्य वरमुलं पश्यामि । ]

पद्मादती — अवेहि। मा दाणि मं ओह्स। [ अपेहि। मेदानी मामण्हस।] वासवदत्ता — एसिह्म तुल्ली आ भविस्सम्महासेणबहू! [ एषास्मि तूष्णीकां भविष्यन्त्रहासेनवधु!]

पद्मावती — आर्ये ! = पूज्ये ! आवन्तिके ! इति भावः, कि = कथम्, इदानीम् = अधुना, मां = पद्मावतीं, कन्दुकक्रीडारतामिति भावः, अपहसितुम् जपहसितुम्, इव = यथा, निष्यायि = अवलोकयित ? "आलोकनं तु निष्यानं दर्शनालोकनै अणम्"—हत्यमरः । मामित्थं साकूतं ते अवलोकनमुपहासार्थमिति तर्कयामि इति भावः ।

वासवदत्ता — नहि नहि = न, न, उपहासं कर्तुं न पश्यामीति भावः । अद्य= इदानीभ्, अधिकं = प्रभूतं, शोभते = विराजते । अभित इत्र=पर्वत इव, ते = नद, पद्मावत्याः, वरमुखं — वर श्रोष्ठं च तन्मुखं तत्, मनोज्ञवदनमिति भावः, पश्यामि = अवलोकयामि ।

पद्मावती —अपेहि = दूरं व्रज । इदानीं — सम्प्रति, मां = पद्मावतीं, मा= नहि, अपहर = उपहस, उपहासं में मा कुरु इति भावः।

वासवदत्ता – भविष्यन्महासेनवधु ! = अयि भाविमहासेनचण्डप्रद्योतस्तुषे ! "समाः स्तुषाजनीवष्वः"--इत्यमरः, एषा = इयमहं वासवदत्तेति भावः, तूष्णीका--तूष्णी मौनं शीलं यस्याः सा मौनमवलम्बितेति भावः, "तूष्णीशीलस्तु तूष्णीकः"--इत्यमरः, अस्म = भवामि ।

पद्मावती --मान्ये ! (आविन्तिके !) नथों इस समय आप मानों मेरी खिल्ली उड़ाने के लिए मुझे घूर रही हैं।

वासवदत्ता -- सिं ! नहीं नहीं (ऐसी बात नहीं है अपितु तुम्हारा मुख) आज बहुत शोभित हो रहा है। आज मैं सब तरह से तुम्हारा सुन्दर मुख देख रही हूँ।

पद्मावती --हिटए, इस समय मेरी मजाक मत उड़ायें। वासवदत्ता --महासेन की होने वाली बहू! यह मैं चुप हो गई। पद्म वती - को एसो महासेणो णाम ? [ क एष महासेनो नाम ? ]

वासवदत्ता — अत्य उज्जइणीओ रामा पञ्जोदो णाम । तस्स परिमाण-णिब्दुत्तं णामहेअं महासेणोत्ति । [ अस्त्युज्जिवनीयो राजा प्रद्योतो नाम । तस्य परिसाणनिवृत्तं नामधेयं महासेन इति । ]

चेटी--भट्टिदारिआ तेण रज्ञा सह सम्बन्धं णेच्छिद । [ भतृंदारिका तेन

राज्ञा सह सम्बन्धं नेच्छति । ]

वासवदत्ता -- अह केण खु दाणि अभिलसदि ? [ अथ केन खित्वदानीम-भिलबित ?]

पद्मावती —एषः = अयं, त्वया भणित इति भावः, कः=कोऽस्ति, महासेनो नाम=महासेन इत्यिभिषेयः ?

वासवदत्ता—उजनियाः = उजनियनीवास्तव्यः, राजा=अधिषः, प्रद्योतो नाम = प्रद्योत इति नामधेयः, अस्ति=पर्तते, तस्य = प्रद्योतस्य, परिमाणनिवृत्तं — रिमाणेन, निवृत्तं=परिमितिनिष्पःनं, सैन्यस्येति शेषः, नामधेयं = अभिधानं, ''अयाह्नयः आख्याह्ने अभिधानं च नामधेयं च नाम च''—इत्यमरा, महासेन, इति = इत्यम्।

चेटी — भर्नु दारिका = राजकुमारी, पद्मावतीति यावत्, तेन=त्वदुवतेन, राज्ञा = अधिपेन, महासेनचण्डप्रद्योतेनेति भावः, सह= अमं, सम्बन्धं = स्वीकरणरूपं संयोगं, न= निह, इच्छिति=वाञ्छिति ।

वासवदत्ता — अथ प्रश्नेऽव्ययं, केन = अधिपेन, सहेति शेषः, खल्=िनश्चयेन, इदानीं = सम्प्रति, सम्बन्धमिति शेषः, अभिलषति = कामयते ?

पद्मावती --यह महासेन कीन है ?

वासवदत्ता -- उज्जीयनी के राजा प्रद्योत नामक हैं। उनकी सेना के परि-णाम से ही "महासेन" यह नाम पड़ा है।

दासी — राजकुमारी उस राजा के साथ सम्बन्ध नहीं चाहती हैं। वासवदत्ता --तब इस समय ये किस राजा से सम्बन्ध करना चाहती हैं? चेटी--जित्य वच्छराओ उज्जजणो णाम । तस्य गुणाणि भट्टिदारिआ अभिलसदि । [ अस्ति वत्सराज उदयनो नाम । तस्य गुणान् भतृंदारिका-भिलषति । ]

वासवदत्ता — (आहमभतम् ) अध्यउत्तं भत्तारं अभिलसदि । (प्रकाशम् ) केण कारणेण ? [आर्थपुत्रं भर्तारमभिलषति । केन कारणेन ? ]

चेटी - साणु होसो ति । [ सानुक्रोश इति । ]

वासवदत्ता--( आत्मगतम् ) जाणामि जाणामि । अअं वि जण एववं उम्मादिदो । [ जानामि जानामि । अयमि जन एवमुन्मादितः । ]

चेटी - वत्सराजः - वत्सदेशानां राजा, वत्साधिप इति भावः, उदयनो नाम = एतदिश्चियः, अस्ति = वर्तते । तस्य=उदयनस्य, गुणान् = दयादाक्षिण्य-शौर्यादिगुणान्, ''मौन्यां द्रव्याश्रिते सत्त्वशौर्यसन्त्र्यादिके गुणः''—इत्यमरः, भृतृदारिका = राजकुमारी पद्मावतीति यावन्, अभिलष्ति=कामयते ।

वासवदत्ता—( आत्मगतं = स्वगतम् ) आयंपुत्रं=मम प्रियतमं, भर्तारं = धवम्, अभिल्षति = वाब्छति । ( प्रकाशं = सर्वेक्षाव्यम् ) केन कारणेन ? = केन हेतुना, उदयनं कामयते इति भावः ।

चेटी -सानुक्रोश इति = दयालुः इति कारणेन ।

वासवदत्ता—जानामि जानामि=अवगच्छामि अवगच्छामि । अयमिष=एषः अपि, जनः=लोकः, अहमिति भावः, ''लोकस्तु भुवने जने''–इत्यमरः, एवम्=इत्यम्, उदयनस्य दयादाक्षिण्यादिकारणेनैवेति भावः, उन्मादितः=उन्मादं प्रापितः ।

दासी --वत्सदेश के राजा उदयन नाम के हैं। राजकुमारी उनके गुणों को चाहती हैं।

वासवदत्ता -- (मन में ) मेरे आयंपुत्र (पित उदयन ) को यह पित के रूप में चाहती है। (प्रकट) किस कारण से ?

दासी--वे दयालु हैं इसलिए ( उन्हें चाहती हैं )।

वासवदत्ता -- ( मन में ) जानती हूँ, जानती हूँ। यह जन ( मैं ) भी इसी कारण से उन्मत्त ( दीवानी ) बनायी गई थी।

चेटी--भट्टिदारिए ! जिंद सो राआ विरूवो भवे ? [भतृ दारिके ! यदि सः राजा विरूपो भवेत् ? ]

वासवदत्ता—णहि णहि । दसणीओ एवव । [निह निह । दर्शनीय एव । ]
पद्मावती—अय्ये ! कहं तुवं जाणासि ? [ आर्ये ! कथं त्वं जानासि ? ]
वासवदत्ता—( आस्मगतम् ) अय्यजत्तपक्खवादेण अदिक्कन्दो समुदाआरो ।
किं दाणि करिस्सं ? होटु, दिट्ठं । ( प्रकाशम् ) हला ! एवव उज्जइणीओ जणो
मन्तेदि । [ आर्यपुत्रपक्षपातेनातिकान्तः समुदाचारः । किमिदानीं करिष्यामि ?
भवतु, दृष्टम् । हला ! एवमुज्जियनीयो जनो मन्त्रयते । ]

चेटी -- भतृ दारिके ! = राजकुमारि ! यदि = चेत्, सः = पूर्वोक्तः, राजा= अधियो वत्सराज उदयन इति भावः, विरूपः = विगतं रूपं सौन्दयं यस्मात् स तथोक्तः, कुरूप इति भावः, भवेत् = स्यात् ?

वासवदत्ता—नहि नहि = न न, स उदयनः कुरूपो नास्तीति भावः। दर्शनीयः = दर्शनयोग्यः, मनोज्ञ इति भावः, एव, अस्तीति शेषः।

पद्मावती -- आर्ये ! = पूज्ये ! त्वं=भवती, कथं = केन प्रकारेण, जानासि= अवगच्छिति ? त्वया कुत्र दृष्टः स राजा इति भावः ।

वासवदत्ता — ( बात्मगतं = स्वगतम् ) बार्यपुत्रपक्षपातेन = आर्यपुत्रे पक्ष-पातस्वेन स्वभतुंरासक्त्या, अतिक्रान्तः = विलङ्क्षितः, समुदाचारः = प्रोषितभतृं-काव्यवहारः । किम्, इदानीं = सम्प्रति, करिष्यामि = कथयिष्यामि, कथयामि इति भावः, भवतु = अस्तु, हष्टं=ज्ञातम्, आकारगुप्तिसाधनमिति शेषः । [ प्रकाशं= सर्वश्राव्यं । ] हला ! = सिख ! उज्जियनीयः = उज्जियनीसम्बन्धो, जनः = लोकः, एवम् = इत्यम्, मन्त्रयते=संस्तीति ।

दासी — राजकुमारि ! यदि वे राजा कुरूप हों तो ? वासवदत्ता — नहीं नहीं, दर्शनीय ही हैं।

पद्मावती - आर्ये ! आप कैसे जानती हैं ?

वासवदत्ता--(मन में) आर्यपुत्र (पित उदयन) के पक्षपात से मैंने अपने आचार (प्रोपितभर्नु का स्त्री के नियम) को लांघ दिया। तो इस समय क्या करूँ? अञ्छा, उपाय सूझ गया। (प्रकट) सिख ! उज्जियनी के लोग ऐसा ही कहते हैं।

पद्मावती - जुज्जइ। ण खु एसो उज्जइणीदुल्लहो। सञ्बजणमणोभिरामं खु सोभग्गं णःम। [ युज्यते। न खल्वेष उज्जयिनीदुर्लभः। सर्वजनमनोऽभिरामं खु सौभाग्यं नाम। ]

( ततः प्रविशति धात्री।)

भत्री--जेडु भट्टिदारिआ । भट्टिदारिए ! दिण्णासि । [जयतु भर्तृ दारिका । भर्तृ दारिका ।

वासवदक्ता--अय्ये ! कस्स ? [ आर्ये ! कस्मै ? ]

पद्मावती — युज्यते = सम्भाव्यते । खलु = निश्चयेन, एषः = वत्सराजो-दयनः, उज्जियनीवुर्लभः – उज्जियन्यां दुर्लभः विशालावुष्पाप्यः, ''विशालोजज्ञयिनी समे'' – इत्यमरः, न=निह, अस्तीति शेषः, वासवदत्तां वीणां शिक्षयितुमुज्जियनीं गत आसीदुदयन इति सर्वे जानन्ति । अतः स निश्चितमेव उज्जियनीवास्तव्यानां दृष्टिपथे आगतो भवेदिति भावः । सर्वजनमनोभिरामं = सर्वे च ते जनाः सर्वजनाः, तेषां मनः, सर्वजनमनसः अभिरामं, सज्जलोकचित्तापहारक्षमिति भावः, खलु = निश्चयेन, सौभाग्यं = शोभनं, भगं = श्रीः सौन्दर्यं वा यस्य सः सुभगस्तस्य भावः सौभाग्यं ''भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नाऽकंकीिवु'' – उत्यमरः, सौन्दर्यमिति भावः, नामेति वाक्यालङ्कारे, अस्तीति शेषः। (ततः = तदनन्तरं, धात्री = उपमाता, ''धात्रो जनन्यामलकीवसुमत्युगमानुषु'' – उत्यमरः, पद्मावत्या इति शेषः, प्रविशति = प्रवेशं करोति ।)

धात्री -भर्नु दारिका = राजकुमारी, जयतु = विजयतु । भर्नु दारिके ! = राजकुमारि !, दत्तासि व विताणीसि त्वमिति शेष:।

वासवदत्ता —आर्ये ! = पूज्ये !, कस्मै = किमभिधानायाधिपाय, इयम्प-द्मावती प्रवत्तति शेषः।

पद्मादती—हो सकता है। ये (उदयन) उष्जियनी के लिए दुर्लभ नहीं हैं। सौन्दर्य सभी के मन का आकर्षक होता ही है।

( तब धाय प्रवेश करती है )

धाय —राजकुमारी की जय हो । राजकुमारि ! तू दे दी गयी है । वासवदत्ता —आर्थे ! किसे (दे दो गई)। धात्री - वच्छराबस्स उदअणस्स । [ वस्तराजायोदयनाय । ]

वासवदत्ता-- ग्रह कुसली सो राआ ? [ अथ कुशली स राजा ? ]

धान्नी--कुसली सो आजदो । तस्स भट्टिदारिआ पडिच्छिदा अ । [कुशली स आगतः । तस्य भतृंदारिका प्रतीष्टा च । ]

वासवदत्ता--अच्चाहिदं। [अत्याहितम्।]

षात्री - कि एत्थ अच्चाहिदं ? [ किमत्रात्याहितम् ? ]

वासवदसा-ण हु किन्व । तह णाम सन्ति विय उदासीणो होदि ति ।

धात्री--वत्तराजोदयनाय--वत्त्तदेशानां राजा वत्तराजाः, स चासी उद-यनश्च तस्मै वत्साधिपोदयनायेति भावः।

वासवदत्ता — अथेति प्रश्नेऽव्ययम् । सः = पूर्वोक्तः, राजा = अधिप।, वत्स-राजोदयन इति भावः, कुशलो = कुशलमस्यास्तीति कुशली कुशलसम्पन्न इति भावः, अस्तीति शेषः ?

धात्री — कुणली = कुणलसंयुक्तः, सः = वत्सराजोदयनः, आगतः = आसा-दितः, अत्रेति शेषः । तस्य = उदयनस्य, भृतंदारिका = राजकुमारी, प्रतीष्टा = अङ्गीकृता, च = तथा । तेन वाण्या राजकुमारी पद्मावती अभीष्टा इति भावः ।

वासवदत्ता - अत्याहितम् = महाभीतिरस्तीतिभावः।

धात्री —िकम्, अत्र = अस्मिन् विषये, उदयनकतृ कपद्मावत्यङ्गीकारे इति भावः, अत्याहितं = महाभीतिः ?

वासवदत्ता—खलु इति वाक्यालङ्कारे, न=निह, किञ्चित् = किमिप अत्याहितमिति शेष:। तथा नाम = तेन प्रकारेण, ब्रह्मचारिवींणतप्रथमाङ्कोक्त-

धाय-वत्सराज उदयन को (दे दी गई)।

वासवदत्ता-अब वे राजा कुशली ( सकुशल) हैं।

धाय — वे सकुशल ही आये हैं। उन्होंने राजकुमारी को स्वीकार भी कर लिया है।

वासवदत्ता - बड़ा भय है।

धाय - इसमें क्या भय है ?

वासवदत्ता-कुछ भी नहीं। उस तरह सै (ब्रह्मचारी के कथन के धनु-

### [ न खलु किञ्चित्। तया नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति।]

धात्री-अय्ये ! आजमप्पहाणाणि सुलहप्ययत्याणाणि महापुरुविह्अअरिण होन्ति । [आर्ये ! आगमप्रधानानि सुलभश्यंवस्थानानि महापुरुविह्ययानि भवन्ति ।] वासवदत्ता-अय्ये ! सअं एवत्र तेण विर्वा ? [आर्ये स्वयमेव तेन विर्वा ? ] धात्री-णिह णिहि । अण्णप्पओऽणेण इह आअदस्स अभिजणिवञ्जाणव-ओक्ष्वं पेनिख्य सअं एवव महाराएण दिण्णा । [ निह निह । अन्यप्रयोजनेनेहा-गत्याभिजनिवज्ञाणव्योभजनिवज्ञाणव्योभजनिवज्ञाणव्याभजनिवज्ञाणव्योभजनिवज्ञाण्यः

प्रकारेणेति भावः, सन्तप्य = सन्तार्पं कृत्वा, उदासीनः = तटस्यः, वासवदत्ताः - म्प्रतीति भावः, भवति = वर्तते, इति = इत्यम् ।

श्वात्री — आर्ये ! = मान्ये ! आवन्तिके ! इति भावः, महापुरुषहृदयानिमहान्त्रश्च ते पुरुषाः, तेषां हृदयानि, श्रेष्ठजनचेतांसीति भावः, आगमप्रधानानि—
आगमः प्रधानं येषान्तानि शास्त्रोपदेणप्रमुखानि इति भावः, अत एव सुलभप्यंवस्यानानि = सुलभं पर्यवस्थानं येषान्तानि सुप्राप्यसहजप्रकृतीनि इति यावत्,
भवन्ति = वर्तन्ते ।

वासवदत्ता — आर्ये ! = मान्ये !, स्वयमेव = आत्मनैव, तेन = वत्सराजो-दयनेन, वरिता = अङ्गीकृता, पद्मावतीति शेषः।

धात्री - निह निह = मा मा । तेनोदयनेत स्वयमेव पद्मावती न स्वीकृताऽ-पितु अन्यप्रयोजनेत-अन्यच्च तत् प्रयोजनन्तेन = इतरहेतुना, इह = अत्र, मणब-राजधानीभूतं राजगृहनामकं पुरम् इति भाव:, आगतस्य = उपेतस्य, बत्सराजो-

सार ) सन्ताप करके ( फिर ) उदासीन हो रहे हैं।

धाय-अ(यें ! शास्त्रवचन को ही मुख्य रूप से मानने वाले महापु६षों के हुदय सुलभ ढंग से ही प्रकृतिस्थ हो जाते हैं।

वासवदत्ता-मान्ये ! क्या उन्होंने खुद ही पद्मावती का वरण किया ?

धाय — नहीं नहीं। (ऐसा नहीं है अपितु) दूसरे कारण से यहाँ आये हुए उनके वंश, कला निपुणता, अवस्था तथा रूप को देखकर स्वयं महाराज ने उन्हें (पद्मावती को) दिया।

वासददत्ता—(आत्मगतम् ) एववं ! अणवरद्धो दाणि एत्य अय्यउत्तो । [ एवम् ! अनपराद्ध इदानीभन्नार्यपुत्रः । ]

( प्रविश्यावरा )

चेटी —तुवरदु तुवरदु दाव अय्या । अज्ज एव्व किल सोभणं णवस्तं । अज्ज एव्व कोदुअमङ्गलं कदाव्वं ति अह्याणं भट्टिणी भणादि । [स्वरता स्वरतां ताव-दार्या । अद्यौव किल शोभननक्षत्रम् । अद्यौव कौतुकमङ्गलं कर्तव्यमित्यस्माकं भट्टिनी भणति ।]

दयनस्येति शेषः, अभिजनविज्ञानवयोरूपम्—अभिजनश्च विज्ञानश्च वयश्च रूपश्च तत्, कुलकलादिविशिष्टज्ञानावस्थासीन्दर्यं, दृष्ट्वा == वीक्ष्य, महाराजेन = श्रेष्ठा-धिपेन, मगधराजदशंकेनेति भावः, स्वयमेव == अत्मनैव, दत्ता = प्रदत्ता, पर्मा-वतीनि शेषः।

वासवदत्ता—( आत्मगतं = स्वगतं ) एवम् ! = इत्थम् ! इदानीं = सम्प्रति, अत्र = अस्मिन् विषये पद्मावतीवरणविषये इति भावः, आर्यपुत्रः = भर्ता उदयनः, अनपराद्धः — न अपराद्धः = अनपराधी, निर्दोष इति भावः, मन्मरणात् स्वत्पकाल एव अन्यस्त्रीवरणेऽपि निर्दोषोऽस्ति आर्यपुत्रोदयन इति यावत् ।

( अपरा = अन्या चेटी, प्रविश्य = प्रवेशं विधाय )

चेटी — त्वरतां त्वरतां = भीघ्रं कुर्यात्, अत्र सम्भ्रमे द्विष्क्तः, तावदिति वाक्यालङ्कारे, आर्या = मान्या । अद्यैद = अस्मिन्नेव दिने, कौतुक्ष मङ्गलं = वैवा-किक्मङ्गलसूत्रम्, उत्सवमाङ्गलिकं कर्मेति भावः, कर्तव्यं = करणीयम् अस्तीति शेषः, इति = इत्यम्, अस्माकं भट्टिनी = नः महाराज्ञी, दर्शकभार्येति भावः, भणति = आदिशति ।

वासवदत्ता — (मन में ) ऐसा ? तो इस विषय में इस समय आर्यपुत्र (मेरे पति ) अपराधी नहीं हैं।

(दूसरी दासी प्रवेश कर)

दासी-आर्या जल्दी करें, आर्या जल्दी करें। आज ही सुन्दर नक्षत्र (मुहूत्तं) है। आज ही कौतुक-मङ्गल (विवाह का शुभ कार्यं) करना है ऐसा महारानी आज्ञा देती हैं (कहती हैं)।

वासवदत्ता--(आत्मगतम्) जह जह तुवरित, तह तह अन्धीकरेदि मे हिअअं। [यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धीकरोति मे हृदयम्।] घात्रो-एटु एटु भट्टिदारिआ। [एत्वेतु भर्तृदारिका।] (निष्कान्ताः सर्वे।) इति द्वितीयोऽङ्कः।

वासवदत्ता — यथा यया = येन येन प्रकारेण, त्वरते = त्वरां करोति, तथा तथा = तेन तेन प्रकारेण, मे = मम वासवदत्तायाः, हृदयं = हृत्, अन्धीकरोति— अनन्धम् अन्धं यया सम्पद्यते तथा करोति = अन्धं करोतीति भावः।

धात्री — एत्वेतु = आगच्छतु, आगच्छतु, भतृ दारिका = राजकुमारी ।

( सर्वे = सकलाः, निष्क्रान्ताः = रङ्गमञ्चाद् बहिर्गताः )

॥ इति द्वितीयोऽङ्गः ॥

वासवदत्ता-(मन में ) यह जैसे-जैसे जल्दबाजी कर रही है, वैसे वैसे मेरे हृदय को अन्या सा बना रही है।

धाय-राजकुमारी चलें, चलें ( पथारें, पथारें )।
( सब निकलते हैं )
( दूसरा अङ्क समाप्त हुआ )

## अथ तृतीयोऽङ्कः

( ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदस्ता । )

वासवदत्ता—विवाहामोदसङ्कुले अन्तेउरचउरसाले परित्तजिअ पदुमावदि

इह आअदिह्म पमदवणं। जाब दाणि भाअधेअणिब्बुत्तं दुःखं विणोदेमि

(परिक्रम्य) अहो ! अच्चाहिदं। अय्यउत्तो वि णाम परकेरओ संवृत्तो। जा

उविवसामि। (उपिकश्य) धण्णा खु चवकवाअब्हू, जा अण्णोण्णविरहिदा ण

जीवइ। ण खु अहं पाणाणि पदित्तजामि। अय्यउत्तां पेवखामि त्ति एदिणा

मणोरहेण जीवामि मन्दभाआ। [विवाहामोदसङ्कुले अन्तःपुरचतुःशाले

( ततः तदनन्तरं, विचिन्तयन्ती = चिन्तयन्ती, वासवदत्ता = आवन्तिका, प्रविणति = प्रवेशं करोति )

वासवदत्ता-विवाहामोदसर्कुले .... जीवामि मन्दभागा ।

सन्दर्भप्रसङ्गी — किताविताहासेन महाकितना भासेन प्रणीटस्य स्वष्तः वासवदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य तृतीयाङ्कात् समुद्धृतोऽयमस्ति गद्यांशः। अनेन गद्यांशेन वासवदत्ता पद्मावत्याः स्वधवेनोदयनेन सह परिणयसम्बन्धं सूचयन्ती स्वकीयां मनोदशामुपस्थापयति।

लालमती व्याख्या—विवाहामोदसङ्कुले—विवाहस्य = पद्मादत्युदयनयो।
परिणयस्य, अत्मोदः = बानन्दो येषां ताहगैः वान्धवजनैरिति भावः, ''मुत्प्रोतिः
प्रमदो हर्षः प्रामोदामोदसम्मदाः''—इत्यमरः, मङ्कुले = परिपूर्णे, अथवा विवाहस्य = परिणयस्य, आमोदः = हर्षस्तेन सङ्कुल = परिपूर्णे तस्मिन्, अन्तःपुरचतुःगाले—वतसृणां शालानो, समाहारश्चतुःशालमन्तःपुरस्य चतुःशालन्तस्मिन्
शुद्धान्तसञ्जवने ''स्त्र्यगारं भूभुनामन्तःपुरं स्यादवरोधनं शुद्धान्तश्चावरोधश्च'—
इत्यमरः, 'सञ्जवनं त्वदन्धतुःशालम्'' = इत्यमरः, पद्मावतीम् = एतन्नामिको
राजकुमारीं, परित्यज्य = विहाय, इह = अत्र, प्रमदवनं = प्रमदानां दनं यद्वा
प्रमदोत्नादकं वनम्, अवरोधोच्चितमुपवनमिति भावः, ''स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तः-

(तव चिन्ता करती हुई वासवदत्ता प्रवेश करती है)

वासवदत्ता — विवाह की खुशी से भरी-पूरी अन्तःपुर की चौशाला में पदमावती को छोड़कर यहाँ प्रमदवन (अन्तःपुर की उपवन) में आई हूँ। इस समय अपने दुर्भाग्य से उत्पन्न दुःख को बहलाती (हटाती) हूँ। (घूम- परित्यज्य पद्मावतीमिहागतास्मि प्रमद्वनम् । याविद्वानीं भागधेयनिवृत्तं दुःखं विनोदयामि । अहो ! अत्याहितम् । आर्यपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः । यावत् उविकामि । धन्या छलु चक्रवाकद्यः, याज्योत्यविरहिता न जीवित । न खल्बहं प्राणान् परित्यजामि । आर्यपुत्रं पश्यामीत्येतेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागा । ]

पुरोचितम्"-इत्यमरः, आगता = आसादिता, अस्मि = वर्ते। यावद् इति वान्यालङ्कारे, इदानीं = सम्प्रति, भागधेयनिवृत्तं-भागधेयेन = भाग्येन, ''दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधः"-इत्यमरः, निर्वृत्तं=निष्पन्नं, तत्, दुःखं = स्ववत्रुभिदर्इजनितं कष्टं, विनोदयामि = अपनयामि । (परिक्रम्य = इतस्ततः विचरणं कृत्वा ) अहो !=हन्त !, खेदेऽध्ययपदम् । अत्याहितं=महाभय-मुत्पन्नमिति शेष: । आर्यपुत्रोऽिष=मम प्रियस्वामी अपि, नामेति वाक्यालङ्कारे, परकीयः = अन्यदीयः, पद्मावतीसम्बन्धीति भावः, संवृत्तः = एक्कातः । यावदिति वानयालङ्कारे, उपविशामि = िष्ठामि । ( उपविष्य = उपवेशनं कृत्वा ) छलु = निश्चयेन, चक्रवाकवध्:- नक्रवानस्य=कोकपक्षिविशेषस्य, वध्:=जनी "कोकश्च-क्रवाको रथाङ्गः ह्वयनामकः" = इत्यमरः, "समाः स्नुषाजनीवध्वः" = इत्यमरः, घन्या = पुण्यवती, या = रशाङ्गस्नुषा, अन्योर्ग्यविरिहता = १रस्परिवप्रयुक्ता, न=निह, जीवित = जीवितं धारयति । खलु = निश्चयेन, अहं = वासवदत्ता, प्राणान् = असुन्, न = नहि, परित्यजामि = परिहरामि । एका किनी चक्रवाकी जीवतं नोत्सहमाना नृतमेव प्रशंसनीया, अहन्तु वल्लभवियुवताऽपि जीवन्ती निनद-नीयास्मीति भावः । अत्र कारणम्प्रस्तौति — आर्यपुत्रं च स्वधवमुदयनमिति भावः, पश्यामि = विलोकयामि, यद्वा विलोकयिष्यामि, इति = इत्थं, एतेन = अनेन, मनोरथेन = अभिलापेन, मन्दभागा = मन्दभागिनी, अहं वासवदत्तेति भावः, जीवामि = जीवनं धारयामि ।

कर) अहो ! बहुत भय है। आयंपुत्र (पितदेव) भी दूसरी स्त्री के हो गये। अच्छा बैठती हूँ। (बैठकर) चकत्री ही धन्य है जो परस्पर विछुड़ कर नहीं जीती है। मैं प्राणों को नहीं छोड़ रही हूँ। आयंपुत्र को देखती हूँ (देखूँगी) इसी अभिलाषा से मैं अभागिनी जीवित हूँ।

#### ( ततः प्रविशति वुष्पाणि गृहीस्वा चेटी । )

चेटी-किह णु खु गदा अय्या आविन्तिआ ? (परिक्रम्यावलोक्य) अम्मो ! इयं चिन्तासुण्णहिअमा णीहारपिडहदचन्दलेहा विअ अमिण्डदभद्यं वेस धारअन्दी पिअङ्गुसिलापट्टए उविवट्ठा। जाव उवसप्पामि (उपसृत्य) अय्ये ! आविन्तिए ! को कालो, तुमं अण्णेसामि। [ स्व नु खलु गता आर्याविन्तिक। ? अस्मो ! इयं चिन्तासून्यहृदया नीहारप्रतिहतचन्द्रलेखेबामिण्डतभद्रकं वेषं धारयन्ती प्रियङ्गुः

( ततः = तदनन्तरं, पुष्पाणि = प्रसूनानि, गृहीत्वा == आदाय, चेटी = दासी, प्रविशति = प्रवेशं करोति )

चेटी - वव नु खलु .... त्वामन्विष्यामि ।

सन्दर्भप्रसङ्गो —कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य तृतीयाङ्कात् समुद्धृतोऽयं गद्यांशः। अनेन गद्यांशेन कविः वासवदत्तामन्विष्यन्त्याश्चेट्याश्चित्रमुपस्यापयति।

लालमती व्याख्या — वव नु = वविननु, खलु इति वाक्यालङ्कारे, आर्या-विन्तिका = आर्या चासाविन्तिका पूज्या वासवदत्तेति भावः, गता = गतवती । (परिक्रम्य = परिश्रमणं कृत्वा, अवलोक्य = वीक्ष्य च = तया) अम्मो ! = अरे !, इयम् = एषा, विन्ताशून्यहृदया — चिन्तया शून्यं हृदयं यस्याः सा तथोक्ता आध्यानिवर्शेवमनस्केति भावः, नीहारप्रतिहतचन्द्रलेखा — नीहारेण प्रतिहता नीहारप्रतिहता, सा चाऽसी चन्द्रस्य लेखा = तुहिनावृतेन्द्ररेखा "तुषारस्तुहिनं हिमम्" = इत्यमरः, इव = यथा, अमण्डितभद्रकं = भद्र इव भद्रका, अमण्डित-रुषासं भद्रवस्तम् अनलङ्कृतमनोज्ञमिति भावः, वेषं=नेप्थ्यं, धारयन्ती = विश्रती, प्रियङ्गुश्चिलापट्टके — प्रियङ्गोः शिलापट्टकं, तिस्वम् फलिनीप्रस्तरखण्डे, "प्रियङ्गुः फलिनी फली" — इत्यमरः, "पाषाणप्रस्तरप्रावोपलाश्चानः शिला दृषत्"—

(तब फूरों को लेकर दासी प्रवेश करता है)

दासी — मान्या आवित्तका कहाँ चली गयीं? (घूमकर तथा देखकर) अरे! ये चिन्ता से भून्य हृदय वाली कुहरे से धिरी हुई चन्द्रकला के समान अलड़ कृत न होने पर भी सुन्दर वेश को धारण करती हुई प्रियङ्गुलता के नीचे शिलापट्ट पर बैठी हैं। तो, मैं इनके पास चलती हूँ। (पास जाकर) आर्थे!

शिलापट्टके उपविष्टा । यावदुपसपीम । आर्थे ! अविश्तिके ! कः कालः, त्वाम-श्विष्यामि । ]

वासवदसा-कि ण्णिमत्तं ? [ कि निमित्तम् ? ]

चेटी-अह्माणं भट्टिणी भणादि महाकुलप्यसूदा सिणिद्धा दाव कोदुअमालिअं गुह्यादु अय्या । [अस्माकं भट्टिनी भणित-महाकुलप्रसूता स्निग्धा निपुणेति इमां तावत् कौतुकमालिकां गुम्फः वार्षा । ]

इत्यमरश्च, उपिवष्टा = स्थिता, वर्तत इति शेषः । याविदिति वाक्यालङ्कारे, उपसर्गाम = समीपं गच्छामि । आर्ये ! = मान्ये !, आविन्तिके !=एतन्नामिके !, वासवदत्ते ! इति भावः, कः कालः = कियान् समयः, हापित इति शेषः, त्वां= भवतीमाविन्तिकामिति यावत्, अन्विषामि = अन्वेषणं करोमि । वहोः काला-दिन्वष्यन्त्यधुना त्वामत्र प्राप्तवत्यस्मीति भावः ।

वासवदत्ता - कि, निमित्तं = कारणमस्तीति शेषः । ममान्वेषणस्य किम्प्रयो-जनमस्तीति यावत् ।

चेटी — अस्मावं=मगघवास्तव्यानामिति भावः, भट्टिनी=महाराज्ञी "भट्टिनी द्विजभार्यायां, नाट्योक्त्या राज्योषिति" इति विश्वः, भणितः आदिशति, महाकुलप्रसूता — महच्च तत् कुलं, तस्मिन् प्रसूता श्रेष्ठवंशसमुद्भूतेति भावः, स्निग्धाः स्नेहसंयुक्ता, निपुणा = तत्कायंदक्षा, इति = इत्थम्, आर्या = पूष्ट्या, आविन्तका वासवदत्तेति भावः, इमाम् = एतां, तावदिति वाक्यालङ्कारे, कौतुकमालिकां — कौतुकस्य = माङ्गिलिककार्यस्य, मालिकां = सौभाग्यसूचिकां, मङ्गलस्रजमिति भावः, गुम्फतु = ग्रथ्नातु ।

आविन्तिके !! कितना समय बीत गया मैं आपको हूँ ढ रही हूँ (आप को हूँ ढने में बहुत समय बीत गया)।

वासगदत्ता —िकसलिए ?

दासी--हमारी महारानी कहती हैं--आप महाकुल में उत्पन्न, स्नेह करने वाली और (इस कार्य में ) निपुण हैं इसलिए आप इस विवाह की मंगल-माला को गूँथें। वासवदत्ता-अह कस्स किल गुह्यिदव्वं ? [अथ कस्मै किल गुम्कितव्यम् ?] चेटी-अम्हअं भट्टिदारिआए [अस्माकं भर्तृदारिकार्यः ।]

वासवदत्ता-( आत्मगतस् ) एदं पि मए कत्तव्वं आसी । अहो अकरणा खु इस्सरा । [ एतदपि मया कर्तव्यमासीत् । अहो ! अकरणाः खल्यीश्वराः । ]

चेटी-अग्ये ! मा दागि अण्णं चिन्तिअ । एसी जामादुओ मणिभूमिए ह्हाग्रदि । सिग्वं दाव गृह्यदु अय्या । [ आर्ये ! मेदानीमन्यचिवन्तियत्वा । एष जामाता मणिसूभ्यां स्नायति । शीझं तावद् गुम्फत्वार्या । ]

वासवदत्ता —अर्थित प्रश्ने, कस्मै = जनाय, किल = निश्चयेन, गुम्कितव्यं = ग्रयनीयम् । कस्य कृते मालिकेयं ग्रयनीया मयेति यावत् ।

चेटी — अस्माकं = मगधवास्तव्यानामिति यावत्, भृतंदारिकायं = राज-कुमार्यं पद्मावत्यं इति भावः ''राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भृतंदारिका''— इत्यमरः । राजकुमार्यं पद्मावत्यं इयं मङ्गद्रस्रक् त्वया ग्रथनीयेति यावत् ।

वासवदत्ता—( आत्मगतं= वनिष्क ) एतदि प्रालागुम्कनमिष, मया=सप् त्त्या वासवदत्तयेति भावः कतंव्यं=करगीयम्, आसीत्= वस्तीति भावः । अहो != हन्त !, विषादेश्व्ययपदम् । खलु=निष्कचयेन, ईक्वरः = देवाः, भाष्यविषातार इति भावः, अक्रुणाः=निष्कष्ठणाः, निर्दया इति भावः, भवन्तीति शेषः ।

चेटी-आर्थे=पूज्ये ! आविन्तिके ! इति भावः, इदानीम्=आसन्ते समुपिहिन्ते वा विवाहावसरे, अन्यत्, मा=ाहि, चिन्तियित्वा=विचारणीयिमिति भावः मङ्गल-कार्यावसरे समुपिहिषते विचारान्तरमक्तत्वैव तदेव निष्पादनीयिमिदानीमभवत्ये-त्ययः। एषः=अयं, समीपतरस्य इति भावः, जामाता=बरः, भणिभूम्य!=रतन-

वासवदत्ता -- किसके लिए गूर्यना है?

दासी —हमारी राजकुमारी ( पद्मावती ) के लिए।

वासवदत्ता — (मन में ) यह भी मुझे ही करना रहा। बरे ! देवता लोग निदंय हैं।

दासी - पूज्ये ! आप इस समय और कुछ न सोचें। ये दामाद रतन भूमि में (रतन पीठिका पर) स्नान कर रहे हैं। आया शीघ्र गूथें।

वासवदत्ता-( आत्मगतम् ) ण सक्कुणोमि अण्ण चिन्तेदुं। ( प्रकाशम् ) हला ! कि दिट्ठो जामादुओं ? [ न शक्नोभ्यन्यचिवनः यितुत्। हला ! कि दृष्टो जामाता ? ]

चेटी-आमू, दिट्ठो भट्टिदारिआए सिणेहेण अह्याअं कोदूहलेण अ । [ आम्, टण्टो भतृंदारिकायाः स्नेहेनास्माकं कौतूहलेन च । ]

वासवदत्ता-कीदिसो जमादुओ ? [ कीह्शो जामाता ? ]

चे हो-अय्ये ! भणामि दाव, ण ईरिसो दिटुपुरुवी । [ आयें भणामि तावत्, नेहशो दृष्टपूर्वः । ]

मयगृहे मणिमयवेदिकायां वा, स्नायति=स्नानं करोति, शीघ्रं = सपदि, तावदिति वाक्यालङ्कारे, आर्या=ा्रुया आवन्तिकेति भावः, गुम्फतु=ग्रध्नातु, मङ्गलस्र-जिमिति शोषः

वासबदत्ता — ( आत्मगतं = स्वगतं ) अन्यत् = इतरं, चिन्तियतुं = विचार-यितुं, न = निहं, शक्नोमि = गमर्थाऽस्मि । हला ! चेटीम्प्रति सम्बोधनिमदमव्ययं, "हण्डे हज्जे हलाऽऽह्वाने नीचां चेटीं सस्तीं प्रति"—इत्यमरः, किं, जामाता = वरः, त्वयेति शेषः, दृष्टः = वीक्षतः ?

चेटी —आम् = ओम्, भतृ दारिकायाः = राजकुमार्याः पद्मावत्याः, स्नेहेन = स्नेहकारणात्, अस्माकं = परिचारिकाणां, कौतू दुलेन = कौतुककारणेन, च = तथा, दृष्टः = अवलोकितो, जामातेति शेषः।

वासवदत्ता —कीहणो = सुरूपः कुरूपो वेति भावः, जामाता — वरः ? चेटी — आर्ये! = मान्ये!, आवन्तिके! इति भावः, तावदिति वाक्यालङ्कारे, भणामि = कथयामि, ईहणो न दृष्टपूर्वः = उदयनसहणो जामाता अस्माभिः पूर्वं कदापि न वीक्षित इति भावः।

वासवदत्ता — (मन में ) और कुछ नहीं सोच सकती हूँ। (प्रकट) सिख! तूने दामाद देखा?

दासी —हा, राजकुमारी के स्नेह से और अपनी कौतूहल से (उन्हेंदेखा)। वासवदत्ता --दामाद कैसे हैं ? दासी —मान्ये! मैं कहती हूँ, ऐसे पुरुष को मैं ने कभी नहीं देखा है। बासवदत्ता-हला! भणाहि भणाहि, कि दंसणीओ ? [हला! भण भण, कि दर्शनीय: ?]

चेटी सवकं भणिदुं सरचावहीणो खामदेवो ति । [ शक्यं भणितुं शरचापक हीनः कामदेव इति । ]

वासवदत्ता-होदु एत्तगं। [ भवत्वेतावत्।]

चेटी-किष्णिमत्तं वारेसि ? [ किनिमित्तं वारयित ? ]

वासवदत्ता--अजुत्तं परपुरुषसिङ्कित सोदुम् । [अयुक्तं परपुरुषसङ्कीतंनं श्रोतम् ।

चेटी-तेण हि गुह्मदु अय्या सिग्धं। [तेन हि गुम्फास्वार्या जीनम्।]

वासवदत्ता —हला ! = हब्जे !, भण भण = कथय कथय, सम्भ्रमे द्विरुक्ति।, किं, दर्शनीयः = द्रब्दुं योग्यः ?

चेटी — शरचापहीनः — शराश्च चापश्च शरचापाः, तैः हीनः वाणकः मुक् रहितः, कामदेवः = मन्मथः, इति = इत्थं, भणितुं = कथितुं, शक्यं=शक्नोमीति भावः।

वासवदत्ता — एतावत् = एतत्वरिमाणं, भवतु = अस्तु।

चेटी — कि निमित्तं = कस्मात् कारणात्, वारयसि = निषेशिस ?

वासवदत्ता - परपुरवसङ्कीर्तनं -- परश्चासी पुरुवः, तस्य सङ्कीर्वनं, तत् अन्यजनवर्णनं, श्रोतुम् = आकर्णयितुम्, अयुक्तम् = अनुचितमस्तीति शेषः । अहं प्रोषितभर्तृकाऽस्मि, मत्कृते अन्यपुरुववर्णनं श्रोतुमनुचितमत् व वार्यामीति भावः ।

चेटी — तेन = हेतुना, हि इति वान्यालङ्कारे, आर्या = मान्या, शीघ्रं = सपदि, गुम्फतु = प्रथ्नातु, मङ्गलस्रजमिति शेषः।

वासवदत्ता —सिंब ! कहो, कहो ! क्या दर्शनीय हैं ? दासी — मैं यह कह सकती हूँ कि ये वाण और धनुष से रहित कामदेव हैं। वासवदत्ता — वस इतना हो रहने दो। दासी — आप मना क्यों कर रही हैं ? वासवदत्ता — पर पुरुष का वर्णन सुनना उचित नहीं है। दासी — इस कारण से मान्या ( आवित्वका ) शीघ्र माला गूँथें। वासवदत्ता--इअं गृह्यामि । आगहि दाव । [इयं गुम्फामि । आनय तायत् । ] चेटी- गह्नदु अय्या । [ गुह्लास्वार्या । ]

वासवदत्ताः (वर्जियत्वा विलोक्य) इमंदाव ओसहं कि णाम ? [इदं तावदीवर्धं कि नाम ? ]

चेटी-अविहवाकरणं गाम । [ अविधवाकरणं नाम । ]

वासवदत्ता — ( आत्मगतम् ) इदं बहुसो गुह्मिदव्वं मम अ पदुमावदीए अ । ( प्रकाशस् ) इमं दाव ओसह कि णाम ? [ इदं बहुशो गुम्कितव्यं मह्यं च पद्मायस्यं च । इदं तावदीयधं कि नाम ? ]

वास्वदत्ता – इयं = एषाऽहं, गुम्फामि = ग्रथ्नामि । ताविदिति वावया-लङ्कारे, आनग = आनीयतं तदर्थं त्वया पुष्पाद्यपकरणमिति यावत् ।

चेटी —आर्या=मान्याऽऽत्रन्तिका, गृह्णातु = मालिकार्यं पुष्पाद्युपकरणानि ग्रहणं करोतु इति भावः ।

वासवदत्ता — (वर्जायत्वा = पृथक् कृत्वा, पुष्पातिरिक्तं वस्तु इति शेषः, विलोक्य = निरीक्ष्य ) तावदिति वावयालङ्कारे, ६दं = पुरोहण्यमानम्, अपेषधं= भेषजं ''भेषजीयधर्मेषज्यान्यगदो जायुरित्यिप''— इत्यमरः, कि नामः = कि नामधेयमस्तीति शेषः ?

चेटी — अविधवाकरणं — ितगतो धवो यस्याः सा विधवा, "धवः प्रियः पितभंति" — इत्यमरः, अविधवा क्रियते अनेनेति अविधवाकरणं, 'विदवस्ताऽ विधवे समे" — इत्यमरः, वैधव्याऽनुत्पादकं, सीभाग्यसम्पादकमिति भावः, नाम = नामकम् इदमीषधमस्तीति भावः।

वासवदत्ता—(मनिस) इदम् = एतदौषधं, बहुशः = अत्यधिकं, गुम्फितव्यं= ग्रथनीय, महां च=त्रासवदत्तायं च, पद्मावत्यं=एतःनामिकायं सपत्त्यं च=तथा। (सर्वश्राव्यम् ) इदं = एतत्पुरोदृश्यमानं, तावदिति वाक्यालङ्कारे, कि नाम्= किमिधियम्, औषधं = भेषजमस्तीति शेषः ?

वासवदत्ता--यह मै गुँथती हूँ। तो, लाओ।

दासी - आर्या ले लें।

वासवदत्ता — ( कुछ छोड़कर और देखकर ) इस जड़ी ( सीपध ) का करा

दासी - यह सौभाग्य ( सुहाग ) बढ़ाने वाली जड़ी है।

वासवदत्ता—( मन में ) इसे मेरे लिए तथा पद्मावती के लिए भी बहुशः गूँथनी चाहिए। (प्रकट रूप से ) इस औषघ का वया नाम है ?

चे ी — सवित्तमद्दणं णाम । [सर्पःनीमर्दनं नाम । ] वासवदत्ता — इदंण गुह्मिदव्दं। [इदंन गुम्फितव्यम् । ] चेटी — कीस ? [कस्मात् ? ]

वासवदता — उवरदा तस्स भय्या, तं णिष्पओअणं ति । । उपरता तस्य भार्या तिल्लिष्प्रयोजनिमिति । ]

( प्रविश्यापरा )

चेटी — तुवरतु तुवरदु अय्या। एसो जामादुओ अविहवाहि अञ्भन्तरच उ स्सालं पवेसीअदि। [स्वरतां स्वरतामार्या। एव जामाता अविववाभिरभ्य-न्तरचतुः ज्ञालं प्रवेष्यते।]

चेटी -- सपत्नी मर्दनं -- समानः पतिर्यस्याः सा सपत्नी, सपत्नी मद्यंतेऽनेनेति सपत्नी मद्यंतेऽनेनेति सपत्नी मद्यंतेऽनेनेति सपत्नी मद्यंतेऽनेनेति सपत्नी मद्यंतेऽनेनेति सपत्नी मद्यंते प्रवः।

वासवदत्ता --इदं = सपत्नीमदंनं नामोषधं, न = नहि, गुम्फितव्यं = ग्रथनीयम् ।

चेटी --करमात् = कस्मात्कारणात् ?

वासवदत्ता --तस्य = जामातुरुदयनस्य, भार्या = पत्नी, वासवदत्तेति भावः, जपरता = दिवङ्गता । तत् = तस्मात् कारणात्, इदमौषधिमिति शेषः-निष्प्र-योजनं = प्रयोजनेन रहितमस्तीति शेषः, इति = इत्थम् ।

( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, अपरा = अन्या चेटी )

चेटी --आर्या = मान्याऽऽत्रितिका, त्वरतां त्वरतां=शोघ्रतां विधेहि, शोघ्रतां विधेहि । एषः = अयं समीपतरस्यो, जामाता = वरः, अविधवाभिः न विधवा-स्ताभिः = सौभाग्यवतीभिरिति भावः, अभ्यन्तरचतुःशालं-चतसृणां शालानां समा-हार। चतुःशालम्, अभ्यन्तरे चतुःशालन्तत्, मध्यस्थानसञ्जवनमिति भावः, "सञ्जवनं त्विदश्वतःशालम्"--इत्यमरः, प्रवेदयते = प्रविष्टः कार्यते ।

दासी-प्रात्नीमदंन अर्थात् सौत के मान को मर्दन करने वाली यह जड़ी है। वासवदत्ता--इसे नहीं गूँथना चाहिए।

दासी --वयों ?

वासवदत्ता — उनकी पत्नी मर गई है, इसिलए इसे नहीं गूँथना चिहिए। (दूसरी दासी प्रवेश कर)

दासी —मान्या ! ( आवन्तिका ) जल्दी करें । ये दामाद ( उदयन ) सुहा-गिनी स्त्रियों के द्वारा भीतर की चौगाला में प्रविष्ट कराये जा रहे हैं। नासवदता — प्रइ! वदामि, गह्ण एदं। [अधि ! वदामि, गृहाणैतत्।] चेटी — सोहणं। अय्ये ! गच्छःमि दाव अहं। [शोभनम्। आर्ये! गच्छामि तावदहम्।]

( उभे निष्कान्ते । )

वासवदत्ता —गदा एसा । अहो ! अञ्चाहिदं । अय्यउत्तो वि णाम परकेराओ संबुतो । अविदा ! सय्याए मग दुबलं विशोदेमि, जदि णिद्दं लभामि । [गर्तवा । अहो ! अत्याहितम् । | आर्यपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृतः । अविदा ! शय्यायां मम दुःखं विनोदयानि, यदि निद्रां स्त्रभे । ]

> ( निष्कान्ता । ) तृतीयोऽङ्काः ।

वासवदत्ता --अिय ! = अरे ! वदामि = कथयामि, एतत् = इदं स्नम्हप-मिति भावः, गृहाण = स्वीकुरु, नयेति भावः।

चेटी — आर्ये ! = मान्ये ! शोभनं = सुन्दरं वर्तते इदं स्नग्हपं वस्तु इति भावः । गच्छामि = उपसर्गामि । तावदिति वाक्यालङ्कारे, सहं = चेटी ।

( उभे = हो, चेट्यी, निष्कान्ते = बहिगंते )

वासवदत्ता -- गता = निष्क्रान्ता, एता = इयव्चेटी । अहो ! = हन्त ! विषादेऽव्ययम् अत्याहितं = महाभीतिरस्ति । आर्यपुत्रोऽपि = मम प्रियोऽपि, नामेति वावयालङ्कारे, परकीयः = अन्यदीयः, पद्मावनीसम्बन्धीति भावः, संवृत्तः = सङ्घातः । अविदा ! = विषादसूनकमव्ययम्, शय्यायां = स्रस्तरे, मम = वासव्यत्तायाः, दुःखं = कष्टं, विनोदयामि = अपनयामि, यदि = चेत्, निद्रां = शयनं, लभे = प्राप्नोमीति भावः ।

( निष्कान्ता = बहिर्गता )।

वासवदत्ता --अरो ! कह रही हूँ । इसे ले लो । दासी --मुन्दर ( विद्या ) है । आर्ये ! अब मैं जाती हूँ ।

(दोनों जाती हैं)

बासवदत्ता-प्यह (दासी) चली गई। अही ! बहुत भय हुआ है। पित-देव भा दूषरा स्त्री (पदमावती) के हो गये। हाय ! शय्या में लेटकर भी नींद आ जाती तो मैं अपने दुःख को हटाती (बहलाती)।

> ( निकल जाती है )। तीसरा अङ्क समाप्त हुआ।

# यथ चतुर्थोऽङ्कः

( ततः प्रविशति विदूषकः । )

विद्यकः—(सहयंम्) भो ! दिट्ठआ तत्तहोदो वच्छराअस्स अखिप्पेदविवाह-मङ्गलरमणिजजो कालो दिट्ठो। भो ! को णाम एदं जाणादि—तादिसे वया अणत्थसन्तिलावनो पोनेखना उण उपमिजिनस्सामो ति । इदाणि पासादेसु वसीअदि, अन्देउरदिग्वित्रासु ल्लाईअदि, पिकिदिमउरसुउमाराणि मोदे अखज्जशीण खज्जीअन्ति ति अणच्छरसंवासो उत्तरकुरुवासो मए अणुभवीअदि । एवको खु महन्तो दोसो मम आहारो सुट्ठुण परिणमदि, सुप्पच्छदणाण सम्याए णिद्दंण लभामि । जह वादसोणिदं अभियो विभ वद्यदि नि पेक्खामि । भा । सुहं णामअपरिभूदं अक्ल्लवन्तं

(ततः = तदनन्तरं, विदूषकः = वत्सराजोदयनस्य बाह्मणोमत्र, प्रविशति= प्रवेशं करोति )

टिप्पणी - विदूषक - प्राचीन न'टकों में परम्परा रही है एक हैंसोड़ बाह्मण को विदूषक के रूप में अङ्कित करने की। यह विदूपक राजा का मित्र, कार्य कुणल तथा बुहिमान होता है। यह राजा के गुप्त रहस्यों की जानकारी रखता है तथा राजा का मनोरक्कन भी करता है, जै 3 - साहित्यदर्पण में इसका लक्षण किया गया है--

> कुसुमवसन्ताद्यभिषः कर्मत्रपुर्वेषभाषाद्यैः । हास्यकरः कलहरति विदूषकः स्यात्स्वकर्मज्ञः ॥

वर्थात् कुमुम, वसन्त इत्यादि नामवाला, वेष और भाषा आदियों से कर्म शील शरीर वाला, हँसोड़, कलह कराने में प्रेम करने वाला और भोजन आदि कर्म में तत्पर व्यक्ति को विदूषक कहते हैं।

विदूषक:--( सहर्ष=समोदमानन्दपूर्वक्रमिति भावः ) ''भोः ! दिष्ट्<mark>या</mark> तत्रभवतो वत्सराजस्य · · · · · · परिभूतमक्लयवर्तञ्च ।''

#### ( तब विदूषक प्रवेश करता है )।

विद्यक्त--(हर्षपूर्वक) अरे ! भाग्य से पूज्य बत्सराज (जदयन) के अभीव्यत विवाहमंगल से सुन्दर सभय को देख लिया ! अरे ! कीन व्यक्ति जानता था कि हमलोग वंसे संग्ट रूप जल की भँदर (वत्सदेश को अपहरण होना तथा वासवदत्ता का जल भरतारूप) में फेंके जाकर भी फिर उवरेंगे । इस समय (हम लोग) राजभवनों में रहते हैं, अन्तःपुर की पोखरियों में नहाते हैं, प्रकृति से ही मीठे और मुलायम लड्ड् आदि भव्य पदार्थों को खाते हैं।

च । [ भो: ! दिष्टचा तत्रभवतो वत्सराजस्याभित्रेतिववाहमङ्गलरमणीयः कालो दृष्टः । भोः ! को नानैतज्जानाति-ताहशे वयमनर्थसिल्लावतं प्रक्षिप्ताः पुनवन्मङ्-क्यामः इति । इदानीं प्रसादेषूष्यते, अन्तःपुरदीधिकासु स्नायते, प्रकृतिसधुरसुकुमाराणि

सन्दर्भप्रसङ्गी -- कविताविनताहासेन महाकिवना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्यभिधेयस्य नाटकस्य चतुर्थाङ्कात् समुद्धृतोऽयं गद्यांणः। अनेन गद्यांशेन हासिप्रयो विदूषको वत्सराजोदयनस्य परिणयानन्तरं स्वीयानि राजान्तः-पुरसुखानि सहर्षमुपस्यापयति।

लालमती व्याख्या - भोः ! = बरे ! दिष्ट्या = भाग्येन, "दैवं दिष्टं भाग-घेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधः''-इत्यमरः, तत्रभवतो=माननीयस्य, वत्सराजस्य= वत्सदेशाधिपस्योदयनस्येति भावः, अभिष्रेतविवाहमङ्गलरमणीयः-अभिष्रेतं च तत् विवाहस्य मञ्जलं, तेन रमणीयः अभीष्टपरिणयशुभमनोज्ञः, ''হবঃश्रोयसं शिवं भद्रं कल्याणं मञ्जलं शुभम्''-इत्यमरा, कालः = समयः, दृष्टः = वीक्षितः। भो: ! = अरे ! को नाम = को जनः, एतत् = इदं, जानाति = वेत्ति, ताहशे = तथाभूते, वत्सदेशापहरणरूपे वासवदत्तादहनरूपे च, वयं = वत्सदेशीयाः, अनर्थ-सिललावर्ते — सिललस्य आवर्तः, ''स्यादावर्तोऽम्भसां अमः''— इत्यमरः, अन्थं एव सिल्लावर्तस्तिस्मन् सङ्कटकाजलभ्रमे इति भावः, प्रक्षिष्ठाः = निपातिताः, पुनः = मुद्रः, जन्मङ्क्ष्यामः = जन्मुक्ता भविष्यामः, पद्मावत्य्वयनपरिणयेन विस्वव्या भविष्याग इति यावत्, इति = इत्यम् । इदानीं = सम्प्रति, प्रासादेषु = राजहर्म्येषु "प्रासादो देवभूभुजाम्"-इत्यमर:, जब्बते = वास: क्रियते, अन्त:-पुरदीविकासु-अन्तःपुरस्य दीघिकास्तासु ' स्त्र्यागारं भूभुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनं णुढान्तश्चायरोधश्च"—इत्यमरः, ''वाषी तु दीविका"— इत्यमरश्च, अवरोध-वाशीषु, स्नायते = स्नानं क्रियते, प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि-प्रकृत्या मधुराणि, प्रकृतिमधुराणि च तानि गुकुमाराणि स्वभावमिष्टमृद्नि, इति भावः, मोदक-खाद्यानि - मोदकादीनि खाद्यानि = लड्डूकभक्ष्यवस्तूनि, खाद्यन्ते=भक्ष्यन्ते, इति=

अप्सराओं के सहवास से रहित स्वर्गलोक के निवास को अनुभव कर रहे हैं, (परन्तु) एक बहुत बड़ा दोष यही है कि मेश आहार (भोजन) ठेक से पचता नहीं। बढ़िया (सुन्दर) अक्तरण से युक्त बिछोने पर भी मुझे नींद मोदकलाद्यानि खाद्यन्त इत्यनन्सरस्ध्यास उत्तरकुरुकासो मयानुभूयते । एकः खलु महान् वोषः, समाहारः सुन्दु न परिणमति, सुप्रच्छदनायां क्रव्यायां निद्रां न स्त्रभे । यथा वातकोणितमभित इव वर्तत इति पश्यामि । भोः ! सुलं नामयपरि-भूतमकल्यवर्तं च । ]

(ततः प्रविशति चेटी)

एवम्प्रकारेण, अनत्सरसंवास:—क्ष्यरसा=स्वर्वेक्ष्यानां, संवासः=सहवासः, अविद्य-मानः अत्मरसंवासो यस्मिन् स तथोक्तः, देवगणिकासहवासविरिहत इति भावः, उत्तरकुरुवासः—उत्तराद्य ते कुरवः, तेषु वासो निवासः सुरभूमिनिवास इति भावः, अनुभूयते = अनुभविवधयोक्तियते उपभुज्यत इति यावत्, मया=विद्रषकेन एकः = अन्यतमः, खलु = निश्चयेन, महान्, दोषः = अवगुणः, मम = विद्रषकस्य, आहारः = भक्ष्यपदार्थः, सुष्ठु = सम्यक्ष्वेण, न = निह, परिणमित = परिपाक-माप्नोति । सुप्रच्छदनायां — शोभनं प्रच्छदनमास्तरणं यस्यां सा, तस्यां शोभ-नास्तरणाच्छावितायामिति भावः, शय्यायां = तस्ये, निद्रां = स्वापं, ''स्यात् निद्रा श्यनं स्वापः स्वत्नः संवेश इत्यपि''—इत्यमरः, न = निह, लभे = प्राप्नोमि । यथेति सम्भावनायाम्, अभितः=ारितः, स्वस्थानमुभयत इति यावत्, वातशोणितम् =एतदभिथेयो रोगः, वर्तत = विद्यते, इव = यथा, सम्भावनायाम्, इति = इत्थम्, पश्यामि = विचारयामि । भोः = अरे !, आमयपरिभूतम्-आमयेन = रुजा, ''स्त्री रुपुजा चोपतापरोगव्याधिगदामयाः' — इत्यमरः, रोगाक्रान्तम्, अकत्यवर्तं-कल्यवर्तस्य = प्रातभीजनस्याभावः अकल्यवर्तं, च = तथा, सुखं = शातं ''णर्मशात-सुखानि च''—इत्यमरः, न == निह, अस्तीति शेषः, नामेति वावयारुङ्कारे ।

( तत: = तदनन्तरं, चेटी = दासी, प्रविशति = प्रवेशं करोति )

नहीं आती। (पेट में) चारों ओर वातरक्त नामक बीमारी की तरह सी मालूम पड़ती है। अरें! रोग से आक्रान्त होना और कलेवा न करना सुख ही नहीं है (दु:ख है)।

(तब चेटी प्रवेश करती है।)

चेटी - किंह णु खु गदो अय्यवसन्तओ ? (परिक्रम्यावलोक्य) अह्यो ! एसो अय्यवसन्तओ ( उपगम्य ) अय्य । वसन्तअ ! को कालो तुमं अण्णेसामि । [ कुत्र नु खलु गत आर्यवसन्तकः ? अहो ! एष आर्यवसन्तकः । आर्य वसन्तकः ! कः कालः, त्वामन्विष्यामि । ]

विदूषकः — ( दृष्ट्वा ) किणिमित्तं भद्दे ! मं अण्णेससि ? [किलिमितं भद्रे मामन्विष्यति ? ]

चेटी — अह्याणं भट्टिणी भणादि — अति ह्लादो जामादुओ ति । अस्माकं भट्टिनी भणति — अपि स्नातो जामातेति ।

चेटी — कुत्र = वव, तु = इति वितर्के, खलु = निश्चयेने, आर्यवसन्तकः आर्यश्चासौ वहन्तकः, मान्यो विद्रषका, गतः = गतवान् ? (परिक्रम्य = अमणं कृत्वा, अवलोक्य = वीक्ष्य) अहो इति आश्चर्ये । एषः = अर्ये समीप्रियः, आर्यवसन्तकः = पुज्यविद्रषकोऽस्तीति शेषः । (जपगम्य = समीपे गत्वा) आर्ये != पुज्य !, वसन्तक ! = विद्रषक !, कः = कियान्, कोलः = समयः । विर्योगात इति शेषः, त्वां = भवन्तम्, अन्विषामि = अन्वेद्दर्ण करोमि ।

विदूषक:—( दृष्ट्वा = अवलोक्य ) किन्निमित्तं = केन प्रयोजनेन भद्रे ।= कल्याणि !, मां = विदूषकम् अन्विषसि = अन्वेषणं करोषि त्विमिति शेषः ?

चेटी--अस्माकं = मगधवास्तव्यानां, भट्टिनी = महाराज्ञो, भट्टिनी द्वान भार्यायां नाट्योक्त्या राजयोषिति''-- ति विश्वः, भण्ति = पृच्छिन, अपि = किं, प्रक्तेऽव्ययं, जामाता = वरः, उदयन इति भावः, स्नातः = स्नानमक्रोत्, इति = इत्यम् ।

दासी — आर्य वसन्तक कहाँ गये हैं ? (यूनकर बोर देखकर) औ हो ! ये आर्य वसन्तक हैं। (पास जाकर) आर्य वसन्तक !, कितना समय न्हुआ (कितने समय से ) में आपको खोज रही हूँ । हार है अवस्ति कराइन कराइने

विद्यक — (देखकर) भद्रे ! मुझे किस लिए दूँ ढ रही हो ? कुछ छछ दासी — हमारी स्वामिनी (महारानी ) पूछती हैं कि विपाद माद ने स्नान कर लिया ?

विद्वक:—िक्णिमित्तं भोदि पुग्छिदि । [किनिमित्तं भवती ? पृष्ठ इति ]
चेटी —िक्मिणां। सुमणोवण्णअं आणेमि ति । [किमन्यत् सुमनोवर्णकभानयामीति । ]

विद्वकः—ह्मादो त<sup>्र</sup>्भतं । सव्वं आणेटु भोदी धन्त्रिअ भोउणं । [ स्नातः स्तत्रभवान् । सर्वमानयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम् <sup>१</sup> ]

चेटो -- हिणिमित्तं वारेसि भोअणं ? [ किनिनिश्तं वारयसि भोजनम् ? ] विदुषकः -- अधण्णस्य मम कोइलाणं अविखपरिवट्टो विस कुविखपरिवट्टो

विदुषक:-भवती = श्रीमती, महाराज्ञीति यावत्, किन्निमित्तं = कस्मात्

प्रयोजनात्, पृच्छति = जिज्ञासते ?

चेट्टी — अन्यत् = इनरं, किं, नान्यं प्रयोजनिमिति भावः । सुमनोवर्णकं — सुमनश्च वर्णकं च "स्त्रियः सुमनतः पुष्पं प्रसूतं कुसुमं सुमन्" – इत्यमरः, "नात्र ऽनु-क्रोनी वर्तिवंगंकं स्याद्विके निम्" – इत्यमरः, पुष्पचन्दनादि विकेषनद्रव्यमिति भावः, सानयामि = आहरामि, इति — इत्यस्मात् कारणात् पृच्छतीति शेषः ।

विदूषक:--स्नातः = स्नानमकरोत्, तत्रभवान्=माननीयोदयनः । भवती= श्रीमती, भोजनम् = अशनं, वर्जयित्वा = विहाय, सर्व = सकलम्, द्रव्यम्, आन-यतु = आहरतु ।

चेटी-किलिमित्तं = केन कारणेन, भोजनं = भोज्यपदार्थं, वारयसि = निवारयसि ?

विदूषकः —अधन्यस्य = भाराविरहितस्य, मम = विदूषकस्य, कोकिलानां = पिकानाम्, अक्षिपरिवर्तः – प्रक्ष्णोः परिवर्तः नयनारिवर्तनम्, इव = यथा, कृक्षि-

विदूषक--किसलिए माननीया पूछ रही हैं?

दासी — और किसलिए ? फूलों की माला तथा चन्दन आदि विलेखन द्रव्य लाऊँ इसलिए।

विदूषक -- महाराज ने स्नान कर लिया। आप भक्ष्यपदार्थों को छोड़कर सब कुछ लाइए।

दासी — आप भोज्यपदार्थं लाने को क्यों मना करते हैं ? विदूषक — कोयलों की आंखों के परिवर्तन के समान ही मुझ अभागे का पेट- संवुत्ता । [ अधन्यत्य मन कोकिआनामिश्विरवर्त इव कुक्षिपरिवर्तः संवृत्तः । ]

चेडी - इंदिसी एव्य होदि । [ ईह्झ एव भव । ]

विदूषकः—गच्छरु भोदी। जाव अहं वि तत्तहोदो सआसं गच्छामि। [ गच्छतु अवती। याववहमपि तत्रभवतः सकाशं यच्छामि। ]

( निष्कान्ती । )

प्रवेशक: ।

(ततः अविश्वति सपरिवारा पद्भावती आविन्तिकावेषधारिणी वासवदस्ता च ।

परिवर्त्तः—कुक्षेः परिवर्तः, जठरपरिवर्तनमुदररोग इति यावत् ''पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दम्''—ऱ्त्यमरः, संवृतः = सञ्जातः ।

चेटी-ईरग एव=एतारण एव, भव कुक्षिपरिवर्त एव ते भविवित भावः।

विद्षक:—गच्छतु = व्रत्, भवती = श्रीमती । यावत् = यथाकारुम्, अह-मिप = विद्षकोऽपि, तत्रभवतः = माननीयोदयनस्य, सकाशं = राइवं, गच्छामि = स्रतामि ।

( निष्कान्तौ = वहिर्गती )

इति प्रवेशकः

( ततः = तदनन्तरं, सगरिवारा-परिवारैः = परिजनै: सहिता, पद्भावती = जदयन नवोढा, आवन्तिकावेषधारिणी = आवन्तिकानेपथ्यविभ्राणा, वासवदत्ता = जदयन महादेवी, च = तथा, प्रतिशति = प्रवेशं करोति )

परिवर्तन (पेट में भरोड़) हो गया है। दासी--आप ऐसे ही बने रहें।

विदूषक - आप जाइए। अब मैं भी महार ज के पास जाता हूँ।

(दोनों निकलते हैं।)

. प्रवेशक समाप्त हुआ।

(तब परिवार के साथ पद्मावती और आवन्तिका के वेष को घारण करने वाली वासववत्ता प्रवेश करती हैं)। चेटी—िकिण्णिमित्तं भट्टिदारिआ पमदवणं आखदा ? [विनिमत्तं भर्तु दारिका प्रमदवनमागता ? ]

पद्मावती — हला ! ताणि दाव सेहालिआगृह्मआणि पेवलामि कुसुमिदाणि वा ण वेत्ति [हला ! ते तावत् शेफालिकागुल्मकाः पश्यामि कुसुमिता वा न वेति । ]

चेटो-भट्टिदारिए ! ताणि कुसुमिदाणि णाम, पवालन्तरिदेहि विश्व मौतिबा-लम्बाएहि बाइदाणि कुसुमेहि [भर्नृदारिके ! ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितं-रिव मौत्तिकलम्बकराचिताः कुसुमैः । ]

चेटी—िविन्निमित्तं = वस्मात् कारणात्, भतृ वारिका = राजकुमारी, ''राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भतृ वारिका''—श्त्यमरः, प्रमदवनम् = अन्तःपुरोपवनम्, आगता = आगवती ?

पद्मावती—हला ! = हब्जे ! ''हण्डे हब्जे हलाऽऽह्वाने नीचां चेटीं सर्खीं प्रति''—इत्यमरः, तावदिति वाक्यालङ्कारे, ते = हष्टपूर्वाः, शेफालिकागुल्मकाः—गुल्मा एव गुल्मकाः, शेफालिकाया गुल्मकाः ''शेफालिका तु सुवहा निर्गुण्डी नीलिका च सा''—इत्यमरः, सुवहास्तबका इति यादत्, कुसुमिताः—पुष्पितः , वा, न = निह, वा = अथवा, इति = एवं, पश्यामि = अवलोक्यामि ।

चेटी—प्रतृ दारिके !=राजकुमारि ! पद्मावति ! इति भावः, ते=निर्मु ण्डीस्तबकाः, कुसुभिताः = सञ्जातपुष्पाः, नामेति वाक्यालङ्कारे, प्रवालः न्तरितैः—
प्रवालैः अन्तरितानि, तैः विद्रुमण्यविद्यतैः, यद्वा पत्लवव्यविद्यतैः, विद्रुमसंयु तैः
पत्लवसंयु वतैर्वा इति भावः, मौक्तिकलम्बकैः—पुक्ता एव मौक्तिकानि तेषां लम्बक्तानि=ललन्तिकाभिधाः कण्ठभूषणविशेषाः तैः, मुक्तावण्ठभूषणविशेषाः, "लम्बकं तु.
ललन्तिका"—रत्यमरः, इव = यथा, कुसुमैः = पुष्पैः, आचिताः = परिव्याषाः

दासी—राजकुमारी अन्त.पुर के उपवन में किसलिए आई हैं ? पद्मावती—प्रखि! वे हर्रासगार के गुच्छे खिले हैं या नहीं यह देख रही हूँ।

दासी — ने (हर्रांगार के गुच्छे) खिल गये हैं, बीच-बीच में मूँगों से गूँथी गयी मोतियों की मालाओं के समान फूलों से परिन्याप्त हैं।

पद्मावनी — हुला ! बिट एववं, कि दाणि विलम्बेसि ? [हला ! यद्ये वं किनिदानीं विलम्बसे ? ]

चेटो — तेण हि इमिस्सि सिलावट्ठए मुहुत्तअं उपविषदु भट्टिदारिआ । जाव अहं वि कुसुमावचअं करोमि । [तेन हि अस्मिन् शिलाप्ट्टके मुहुर्तकपुपविशतु भवती । यावदहमिष कुसुमावचयं करोमि । ]

पद्मावती - अध्ये कि एत्य उवविसामो ? [ आर्ये । किमत्रोपविशावा ? ]

ह्रयन्ते इति शेषः । मूलेऽरुणानि तदूष्वंश्व धवलान्येतानि पुष्पाणि प्रवालमिश्र-मुक्तामणिनिमितकष्ठभूषणसहशाणि लक्ष्यन्त इति भावः ।

पद्मावती—हला !=हब्जे !, यद्येवं=यदि शेफालिकाः पुष्पिता इति भावः, तिह, कि =कथम्. इदानीं = सम्प्रति, विलम्बसे = चिरायसे, कुसुमावचये इति शोषः। शीष्ट्रमेव कुसुमावचये दिधेहीति भावः।

चेटी—तेन = तेन हेतुना, कुमुमावचयहेतुनेति भावः, हि इति वाक्या-लङ्कारे, भवती = माननीया, राजकुमारोति भावः, अस्मिन् = पुरोहश्यमाने, शिलापट्टने — शिलायाः पट्टके प्रस्तरफलके इति यावत् ''पाषाणप्रस्तरप्रावोपला-श्मानः शिला दृषत्''— इत्यमरः, मृहूर्तकं = किन्दलणम्, उपविशतु = तिष्ठतु, तावदिति शेषः तादत्कालपयन्तं, यावत् = यावत्समयपर्यन्तमहमिष = चेटी अपि, कुमुमावचयं — कुपुमानामवचयं पुष्पावचयनं, करोमि = विद्धामि ।

पद्मावती—शार्ये !=श्रेष्ठे ! आवन्तिके ! इति शेषा, विम्, अत्र = अस्मिन् शिलाफलके, उपविधावः = तिष्ठावा ?

पद्मावती—अिख ! यदि ऐसा है तो इस समय (अब) विलम्ब क्यों करती हो ?

दासी—जो राजकुमारी इस पत्थर की चट्टान पर कुछ क्षण तक बैठें, जब तक मैं भी फूशें को चुनती हूँ।

पद्मावती - अार्ये ! क्या हम दोनों यहाँ बैठें ?

वासददाता—एव्वं होटु । [ एवं भव्तु । ] ( उभे उपविज्ञतः । )

चेटो—(तथा हृत्या) पेक्खदु पेक्खदु शहिदारिआ अद्यमणसिलाब्हुएहि विअ सेहालिबाकुसुमै: पूरिअं मे अङ्गिल ! [पश्यतु भृतृदारिका अर्धयन शिला पृहकेरिव रोफालिकाकुसुमै: पूरितं मेऽङ्गितम् ।]

पद्मावती—( दृष्टवा ) अहो । विदत्तदा कुसुमाणं । पेक्लदु पेक्लदु अय्या । [अहो । विचित्रता कुसुमानाम् । पश्यतु पश्यत्यार्या । ]

यासवदत्ता—एवम् = एत्थं, भवतु = अस्तु । अस्मिन् शिथाव्ट्टके आवास्यामुाविश्यतामिति यावत् ।

( उभे = वासवदत्ता (९द्भवत्यी) उपविशतः = तिष्ठतः )

चेटी—( तथा = पुष्पावचयं, कृत्वा = विधाय ) भृतं दारिका=राजकुमारी, पद्मावताति भावः, पद्मतु = अवलोकयतु, अर्धमनः शिलापट्टकः—पनः शिलानां पट्टकाः मनः शिलापट्टकाः, ''मनः शिला मनोगुष्ता मनोह्वा नागजिह्विका''— इत्यमरः, अर्द्धे मनः शिलापट्टकाःतैः, अर्धनागजिह्विकाफलकैः, इव = यथा, शेफा- लिकाकुसुमैः—शेफालिकायाः कुमुम नि तैः सुवहाप्रसूनैरिति यावत् ''शेफालिका तु सुवहा निगुण्डो नीलिका च सा''— रत्यमरः, पूरितं = परिपूर्णं, मे = मम चेट्या इति भावः, अञ्चित्र = संगुतहस्तपुटम्।

पद्मावती—( दृष्ट्वा = विलोक्य ) अहो ! आश्चर्येऽव्ययम् । विचित्रता = विवियवर्णता, कृषुमानां = प्रस्तानाम् । एतानि पुष्पाणि शुक्लरक्तवर्णकीन्दयं-सम्पन्नानि सन्तीति भावः । आर्या = मान्या, पश्यतु पश्यतु=विलोकयनु विलोक-यतु, अत्र सम्भ्रमे द्विरुक्तिः ।

वासवदत्ता - ऐशा ही हो।

(दोनों बैठती हैं)

दासी--( फूलों को चुनकर ) अधि भाग में मैनसिल के टुकड़ों के समान हर्रासगार के फूलों से भरी हुई मेरी अञ्जलि को राजकुनारी देखें।

पद्मावती - अहा ! फू शें की विचित्रता है । आर्या ! देखिए देखिए ।

वासवदत्ता — अहो ! दरसणीअदा कुसुमाण [अहो ! दर्शमीयता कुसुमानास ।]
चेटी-म ट्टेदारिए!िक भूयो अवदणुरस ? [भर्तृ दारिके ! कि भूयोऽवचे ध्यामि?]
पद्मावती—हला । मा मा भूयो अवदणिअ । [हला । मा मा भूयोऽवचित्य ।]
वासवदत्ता — हला । किणिमित्तां वारेसि ? [हला । किनिमित्तां वारयित ?]
पद्मावती — अय्यउत्तो इह आअच्छिअ इमं कुसुमसमिद्धि पेक्खिअ सम्माणिदा
भवेशं । [ आर्यपुत इहागत्येथां कुसुमसमृद्धि दृष्ट्वा तस्मानिता भवेयम् । ]

वासवदत्ता — अहो ! = आश्वर्यम् !, दर्शनोयतः = सुन्दरता, कुसुमानां == पुष्पाणामस्तीति भोषः । अयि ! अमूनि पुष्पाणि तूनं विचित्रं सौन्दर्यमुगस्याप-यन्तीति भावः ।

चेटी — भर्तृ दारिके ! = राजकुमारि !, किमिति प्रश्ते, भूयः = पुनः, अव-चेष्यामि = कुसुम!नामवचयं करिष्यामि इति भःव।।

पद्मावती— गुला != सिल !, मा=निह, मा=हि, भूयो=मुहुः, अव-चित्य = अवचयं कृत्वा । त्वम्पुनोऽवचयं मा कुरु इति भावः ।

वासकदत्ता—इला = सिख ! पद्मावित ! इति भावः, किन्निमित्तं = कस्मा-द्घेतोः, वारयसि = निवारयसि कुमुमावचयादिति सेष।

पद्मावती — भार्यपुत्र:=अत्रार्यपुत्रेणित युक्तः पाठः, पितदेवेनोदयनेनेति भावः, इह = अस्मिन् प्रमद्दवने, आगत्य = अ। व्रज्य, इमां = पुरोह्हयमाना, कुसुम-समृद्धि — कुसुमानां समृद्धिस्तां = शेकालिकापुष्पप्रचुरतो, हब्ह्वा = वीक्ष्य, सम्मा-

दासवदत्ता — अहा ! फूओं की दर्शनीयता है। दासी — राजकुमारि ! क्या फूओं को पूनः चुतू ? पद्मावती — सिख ! नहीं नहीं, फिर मत चुनो। वासवदत्ता — सिख ! क्यों रोकती हो।

पद्मावती — यहाँ आकर और फूलों को इस समृद्धि को देखकर आर्यपुत्र छे मैं सम्मानित होना चाहती हूँ। वासवहता — हला। पिओ दे मत्ता ? [हला। वियस्ते भर्ता ? ]
पद्मावती — अये। ण जाणामि, अययेउत्तेण विरहिदा उक्कण्ठिदा होमि।
आयें। न जानामि, आयंपुत्रेण विरहितोक्कण्ठिता भवामि। ]

वासवदत्ता — ( आत्मगम् ) दुवलर खु अहं करेमि । इअं वि णाम एवं मन्तेदि । [ दुब्करं लक्ष्वहं करोमि । इयमि नामैव मन्त्रयते । ]

निता = समाहता, भवेयं = भविष्यामीति भावः । सम्भावयेऽहं मम पतिदेव उद-यनः अत्रागतः सर्वतः पुष्पितं प्रमदवनमव शोकयन् प्रसन्नो ममादरं कुर्यादिति यावत् ।

वासवदत्ता—हला != बिख !, ते = तुभ्यं, भर्ता = घवः, ''घवः प्रिय। पतिर्भर्ता''-इत्यमरः, प्रियः = स्निग्धः ?

पद्मावती- — आर्थे ! = मान्ये !, न = निह, जानामि = अवधारयामि । परित्वित शेषः, आर्थपुत्रेण = पितदेवेन, विरिह्ता = विषयुक्ता, उत्किण्ठिता = समुत्सुका, भवामि = वर्ते । आर्थपुत्रो मे प्रियोऽस्ति न वेति न जानामि परन्तु तेन विनाऽहं सदैव उत्कण्ठामनुभवामीति नवोढायाः पद्मावत्याः सहजलज्जा-संयुक्तमिरमुत्तरम् ।

वासवदत्ता—( आत्मागतं = स्वगतम् ) अहं = वासवदत्ता, खलु = निश्चयेन, दुष्करं = दुविधेगं कर्मेति शेषः, करोमि = सम्पादयामि । इयमपि =
पद्मावत्यपि, नामेति वाक्यात्रङ्कारे, एव = तथैवेति भावः, मन्त्रयसे = परिभाषते । यथाऽहमार्यपुत्रे स्निह्यामि तथैवेयं पद्मावती नवोढःऽपि स्निह्यति । अतः
आवयाद्वं योराश्रवभूतस्य पतिदेवस्य उभयाक्तृब्दिये नैकत्रविणिष्टं स्थिरं
प्रेम स्थातुं णवयते । तहि कतमा प्रिया भविष्यतीति न जानामीति भावः ।

वासवदत्ता — सिख ! क्या धापको पित ( उदयन ) प्रिय हैं ? पद्मावती — आर्ये ! यह में नहीं जानती हूँ, परन्तु आर्यपुत्र के (पित-देव के ) विना उतकण्डित हो जाती हूँ ।

वासवदत्ताः--(मन में ) मैं दुष्कर काम कर रही हूँ। यह (नव परि-णीता वधू) भी ऐसा ही कहती है। चेटी — अभिजादं खु भट्टिदारिआए मन्तिदं — पिओ मे भरोति । [ अभिजातं खलु भर्तृ दारिकया मन्त्रितं – पियो मे भर्तेति ।]

पद्मावती—एवको खुमे सन्देहो । [ एकः खलुमे सन्देहः । ] वासवदसा—कि कि ? [ कि किम् ? ]

पद्मावती जह मम अय्यउत्तो, तह एव्व अय्याए वासवदत्ताए। [ यथा ममायंपुत्रस्तर्थेवार्याया वासवदत्ताया इति । ]

चेटी—पतृ दारिक्या = राजकुमार्या, खलु = निश्चयेन, धिमजात = कुली-नताऽनुरूपं, मिन्त्रतं = कथितम्—प्रियः = स्निग्यः, मे = मह्यं, पद्मावत्ये इति भावा, भर्चा = घवः उदयन इति भावा, इति = इत्यम्। आस्मनः प्रेम पत्यौ यत्प्रकाशितं वचसा राजकुमार्या पद्मावत्या, तत्तु कुलीनतासदृशमेव कृतम्। युज्यत एव कुलीनायाः प्रेम धवे इति भावः।

पद्मावती—एकः = अन्यतमः, खलुः निश्चयेन, मे = मम, नवोढायाः पद्मावत्या इति भावः, सन्देहः = संगयो वर्तत इति शेषः।

वासवदत्ता—िक किम् ? कोऽस्ति सन्देहः इति शीघ्रं कथयेति भावः । अत्रो-त्सुकताया वीष्सा ।

पद्मावती—प्रथा = यादृशः, मम = पद्मावत्याः, आर्यपुत्रः = पितदेवा, प्रियोऽस्तीति शेषः, तथैव = तादृश एव, आर्यायाः = पूज्यायाः, वासवदत्तायाः = एतन्नामिकायाः प्रथमायाः भार्याया अपीति = इत्यम् ।

दासी—राजकुमारी ने कुलीनता के अनुसार ही कहा है—मुझे पितृ प्यारे हैं।

पद्मावती--मुझे एक सन्देह है। वासवदत्ता--भ्या ? क्या ?

पद्मावती — जैसे पतिदेव मुझे प्यारे हैं वैसे हो आपा वासवदत्ता को भी पिय होंगे।

वासवदत्ता-अदो वि अहिअं। [ अतोऽप्यधिकस्।]

पद्मावती- कहं तुवं जाणामि ? [ कथं त्वं जानासि ?

बासवदत्ता—(आस्वगतम्) हं, अध्यउत्तपनखनादेण अदिनकत्वो समूदाआरो एव्वं दाव भणिस्सं (प्रकाशम् ) जङ्गअप्यो सिणेही, सा सजणं परित्तजदि । [हम्, आर्यपुत्रवक्षपातेनातिकान्तः समुदाचारः । एवं तश्वद् भणिष्यामि । यद्यत्पः स्नेहः, सा स्वजनं न परित्यजीत ।]

वासवदत्ता—अतः = इतः त्वदपेक्षयेति भावः, अपि, अधिकतम् = अति-शयम् । यावत्प्रेम ते पत्यौ वर्तते, ततोऽप्यधिकतरस्रोण तस्याः वासवदत्तायाः प्रेमासीदिति यावत् ।

पद्मावती — कथं = केनप्रकारेण, त्वं = भवती, जानाति = अवधारयसि । वासवदत्ताया मदपेक्षयाऽपि प्रियतर आमीदार्यपुत्र इति भवती आवन्तिका कथं जानासीति प्रश्नः पद्मावत्या आवन्तिक स्प्रति ।

वासवदत्ता—( सात्मगतं = स्वगतं ) हं = शङ्काद्योतकिमिदमञ्ययम् । आर्य-पुत्रपक्षपातेन अःग्रंपुत्रस्य = पितदेवोदयनस्य, पक्षपातेन = आसक्त्या, घवास-क्त्येति यःवत्, समुदाचारः = प्रोषितभर्नृ काऽऽचारः अतिक्रान्तः = उलङ्कितः, मयेति शेषः । एवम्=इत्थं तावदिति वाक्यालङ्कारे, भणिष्यामि = कथिष्यामि । ( प्रकाशं = सर्वश्राव्यं ) यदि = चेत्, अल्पः = त्यूनः स्नेहः = प्रेम, अस्ति इति शेषः, सा = वासवदत्ता, उदयनायेति शेषः, स्वजनं = बन्धुवगं, मातापित्रादिकिमिति भावः, न = निह्न, पित्यगितः विजहाति । यदि तस्याः प्रेमोदयने नाभविष्यत्तिहिं सा वासवदत्ता स्वमात्रापित्रादीनाम त्मीयजनानां परित्यागं तस्योदयनस्य कृते कदापि नाकरिष्यदिति भावः ।

वासवदत्ता—इससे भी अधिक। पटमावती--माप कैसे जानती हैं?

वाससदत्ता—(मन में भे ओह ! आर्यपुत्र (पतिदेव उदयन) ले पक्षपात ने मैं ने (प्रोषित भनु का के) रामुदाचार को लाँग दिया। अच्छा, ऐसा कहती हूँ (प्रकाश में = प्रकट रूप से) अगर उनका पित पर थोड़ा प्रेम होता तो अपने आत्मीय जनों (माता पिता आदि) को नहीं छोड़तीं। पद्मावती -होदव्वं [ भवितव्यम् । ]

चेटी-महिदारिए ! साहु भन्तारं अणाहि - अहं पि बीणं सिविखस्सामि ति ।

[ यर्तु रारिके ! लाखु मतीरं भण अस्तिव बीवां क्रिकिच्य इति । ]

पद्मावती---उत्तो मए अय्यहतो । [ उत्तरे नपार्वपुत्रः । ]

वासवदत्ता--तदो कि भणिदं ? [ ततः कि भणितम् ? ]

पद्मावती — अभणिश किञ्च दिश्यं णिस्ससित्र तुह्हं ओ संवृत्ता । [ अभणित्वा किञ्चिद् दीर्घं निःस्वत्य तूष्णीकः संवृत्तः । ]

पद्मावती---भवितन्यं = सम्भान्यमिद्धिति शेषः।

चेटी — भतृ दारिके ! = राजकुमारि !, अर्तारं = धवमुदयनमिति यावत् "धवः प्रियः पितर्भर्ता'' — इत्यमरः, साधु = समीचीनं यथा स्यात्तया, भण = कथ्य, अहमपि = पद्मावती अपीति भावः, वीणां = वल्लकीं, वल्लकीवादनमिति भावः, "बीणां तु वल्लकी विद्ञ्दी'' — इत्यमरः, शिक्षित्ये = ग्रहीष्यामि, भव-तेति धोषः, इति इत्यम् । वासवदत्ता यथा भवता बीणावादने शिक्षिता, तथैवा-हमपि तदिदं शिक्षणीयास्मीति भवत्या पद्मावत्या सादरं त्वद्भति उदयनः प्रार्थनीय इति भावः ।

पद्मावती—नम = पद्मावत्याः, आर्यपुत्रः = पतिदेशः, उदयन इति भावः, उक्तः = कथितः, प्रायितो बीणाशिक्षणायमिति भावः।

वासवदत्ता—ततः = तदनन्तरं, किमिति प्रश्ने, भणितं = कथितं, तेनो-दयनेनेति शेषः।

पद्मावतीं—क्श्रणित्वा = अकथियत्वा, किश्वित् = किमिप, दीर्घं = दीर्घं यथा स्यात्तथा, निःइवस्य = भवःसं गृहीत्वा, तूष्णीकः = तूष्णीश्रीलः, संवृत्तः =

पद्मादती--हो सकता है।

दासी—राजकुमारि ! पति से अच्छी तरह से कहिए—-मैं भी बीण. (बजाना सीखूँगी।

पद्मावती — मैं ने आर्यपुत्र से कहा था। वासवदत्ता — उब उन्होंने क्या कहा?

पद्मावती—-कुछ भी न कहकर लम्बी स्वाँस लेकर आर्यापुत्र (पितदेव) चुप हो गए। वासवदत्ता - तदो तुवं कि विश्व तक्केसि ? [ ततस्वं किमिव तकंयिस ? ]
पद्मावती-तक्केमि अय्याए वासवदनाए गुणाणि सुमरिश दिवखणदाए मम
अगादो ण रोदिदि निः । [तर्कयाम्यायीया वासवदनाया गुणान् स्मृत्वा दक्षिणतया
ममाग्रतो न रोदितीति । ]

वासवदसा - ( आत्मगतम् ) घण्णा खु ह्यि, जदि एव्वं सच्चं भवे । [ धन्या खत्वस्मि यद्योवं सत्यं भवेत् । ]

(ततः प्रविशति रागा विद्वकश्व।)

सञ्जातः । आर्यापुत्रोदयनस्तु मदीयं तत्राथनावचनमाकण्यं तदुर्तरं किमप्य-नुक्तवैव दोर्षं निःश्वस्य केवलं मौनमेवावलम्बितवानिति भावः ।

वासवदत्ताः — ततः = तस्मात् कारणात्, उदयनमौनाश्रयणादिति भावः ।

किमिति प्रश्ने, इवेति वाक्यालङ्कारे, तर्कयसि = अनुमानं करोषि, त्वं ==
पदमावती । उदयनमौनधारणे त्वं किं कारणं सम्भावयसि इति भावः ।

पद्मावती—दर्कयामि = सम्भावयामि, अहं पद्मावतीति शेषः, आर्यायाः = पुज्यायाः, वासवदत्तायाः = एतन्नामिकायाः प्रद्योतपुत्र्याः, गुणान् = शील-साघुर्यादिगुणसङ्घान्, स्मृत्वा = विचायं, दक्षिणतया = उदारतया, मम = नवोढःयाः पद्मावत्याः, अग्रतः = समक्षं, न = निःहं, रोदित = विलपित, रुदनं करोतीति भावः, इति = इत्थम्।

वासवदत्ता—( आत्मगतं = स्वगतं ) यदि = चेत्, एवम् = इत्थं, सत्यं = तथ्यं, भवेत् = स्यात्, तहाँ हं वासवदत्तेति शेषः, धन्या = पुण्यभागा, खलु = निश्चयेन, अस्म = भवामि । यदि मम गुणगणं स्मृत्वा मे पित्रह्ययनो रोदिः तीति तिह अहं सौभाग्यवती वर्ते इति भावः। (ततः = तदनन्तरं, राजा = धाधिपः, उदयन इति भावः, प्रविशति = प्रवेशं करोति, विदूषकश्च=यसन्तकश्च, प्रविशति शिषेषः)।

वासवदत्ता-ा इससे आप क्या सोचती हैं ?

पद्मावती—प्रार्था वासवदत्ता के गुणों को याद कर उदारता के कारण (वे) मेरे सामने नहीं रोते हैं ऐसा मै सोचती हूँ।

वासवदत्ता—गगर यह सत्य है तो मै धन्य हूँ। (तदनन्तर राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं) विद्षकः —ही ! ही ! पित्र अपित्र अवन्यु जीवकुसुमविर स्वादरमणिज्जं पमद-वर्ण । इदो दाव भवं । [ही ही ! प्रचितपित बन्धु नीवकुसुमविर स्वपातरमणीयं अमदवनम् । इतस्तावद् भवान् ।]

राजा — वयस्य ! वसन्तक ! अयमहमागच्छामि । कामेनोज्जयिनी गते मिय तदा कामप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वीरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषवः पातिताः ।

विद्षक:—ही ही ! इति खानन्दस्वको व्वितिष्णेषः, प्रचितपाततबन्धु-जीवकुसुमिवरलपातरमणीयं—प्रचितानि = अपिवतानि, पतितानि = अप्टानि च यानि बन्धु जीवस्य = प्रियकस्य "पीतसारके सर्जकासनबन्धू कपुष्पियकजीवकाः" —रत्यमरः, "दुपहरिया" इत्यस्य भाषायामिति भावः, नुसुमानि = पृष्पाणि, तेषां विरलपातेन = इतस्ततः पातेन हेतुना, रमणीयं = मनोज्ञं, प्रमदवनम् अन्तःपुरोपवनम्, अस्तीति शेषः । इतः = अनेन मार्गेण, तावदिति वाक्यालङ्कारे, भवान् = राजोदयनः, वातिवति शेषः ।

राजा—नयस्य != मित्र !, वसन्तक ! = विदूषक !!, अयम् = एषः अहम्= उदयनः, आगच्छामि =आन्न गमि ।

सन्दर्भप्रसङ्गी—कवितावनिताह।सेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तिस्यिभिधेयस्य नाटकस्य चतुर्थाङ्कात् समुद्धतःभिदम्पद्यम् पद्येनानेन पद्मावतीपरिणयमुगस्थापयन्तुदयनः वासवदत्ताविरहव्यथितस्य स्वचित्तस्य वित्र-णमुपस्थापयति ।

अन्वयः—तदा उज्जियनीं गते अवन्तिराजतनयां स्वैरं दृष्ट्वा काम् अपि अवस्थां गते भिय कामेन पश्च इषवः पातिताः, अद्य अपि तैः हृदयं सण्णत्यम् एव । भूयश्च वयं विद्धाः । मदनः पश्चेषुः यदा, (तदा) अयं षष्ठः शरः कथं पातितः ?

पदार्थः -तदा = उस समय, उज्जिथिनी गते = उज्जिथिनी जाने पर, अवन्ति-राजतनयां = अवन्ति की राजकुमारी (वासवदत्ता) को, स्वैरं = स्वेच्छापूवंक (जी भरकर) दृष्ट्वा = देखकर, कामि = किसी भी (अवणंनीय), अवस्थां=

विद्षक--ाह ! वाह ! परिन्याप्त और गिरे हुए दुपहरिया के फूजों से सुन्दर यह अन्तः पुर का उपवन है। इघर से पघारें।
राजा--भित्र ! वसन्तक ! यह मैं आ रहा हैं।

## तैरहापि सशस्यभेव हृदयं भूयश्च विद्वा वयं पञ्चेषुर्मदनो यदा कथमयं वष्टा शरः पातितः ॥ १॥

दशा को, गते = प्राप्त हुए, सिय = मुझपर, कामेन = कामदेव के द्वारा, पश्च = पाँचों, इपवः = बाण, पातिताः = गिराये गए (सिरे पये)। तैः = इस वाणों से, खद्य = बाज, अपि = भी, हृदय = (मेरा) हृदय, सणत्यम् = वाव वि युक्त, एन = ही (है)। भूयथच = पुनः, वयं = हम, बिद्धाः = वेध डाले गये (घायल कर दिये पये)। यदा = जन, सदनः = कामदेन, पश्चेषुः = पाँच ही बाणों वाला, (है, तदा = तव) अयं = यह, षष्ठः = छठा, शरः = बाण; कथं= कैसे, पातितः = गिराया (गारा) गया।। १।।

लालमती व्याख्या-तदा = बीणां शिक्षणार्थं प्रद्योतनृषस्य मन्त्रिणां मम निग्रह्काले, उन्ह्यिमीं = विषालां, "विषालोज्यिमी समे"-इत्यमरः, गते = प्रयाते, ब्रवन्तिराजतनयाम्—आवन्तीनां राजा अवन्तिराजः, तस्य तनया ता— मवन्तिराजकुमारीं वासबदत्तामिति भावः, स्वैरं = यथेच्छं, दृष्ट्वा = विक्ष्य, कामिष = अवणंनीयाम्, अवस्थां = दशां, मोहमयीं दशामिति यावत्, गते = खासादिते, मिय = उदयने, कामेन = मदनेन, "मदनो भन्मथो "कामः पश्च-शरः"-इत्यमरः, पश्च=पश्चसंख्याकाः, इषनो = वाणाः, पातिताः = निखाताः, गुगपदेवेति शेषः। तैः = कामप्रयुक्तैः घातकैः पश्चिम्बाणः, अद्यापि = इदानीमिष्, हृदयं = वित्तां "चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तर्ह्यंन्मानसम्भनः"--इत्यमरः, स्थालयं-शस्येन = कीलेन, सिहतं = संयुक्तम्, कीलिटमिति भावः, अस्तीति शेषः। भूयश्च = मुहुरपि, पद्मावतीपरिणयं स्थास्य, वयम् = अहं, बिद्धाः = ताडितोऽस्मीति भावः। यदा = यदि, मदनः = मन्मथः, पश्चेषुः-पश्च = पश्चसंख्याकाः, इषवः = वाणाः, यस्य स एतादृशः प्रथितः, तदा = विह्न इति शेषः, पष्ठः = पश्चातिरिक्तः,

उस समय उज्जिथिनी से आने पर झौर अवन्ति (देश) की राजकुमारी (वासवदत्ता) को इच्छा के अनुसार देखकर अकथनीय अवस्था (मोह की अवस्था) को प्राप्त करने पर मेरे ऊपर कामदेव ने अपने पौचों ही बाणों का प्रहार किया था। (यहु। समय वीतने पर) आज भी उन

विदूषक: -- कहि णु खु गदा उत्तहोदी पदुमावदी, लदामण्डवं गदा भवे, उदाहो असणकुसुमसञ्चदं वायचममावग्ष्ठिदं दिअं पन्वदतिलअं णाम सिलापट्टअं गदा भने, आदु अधिअकडुअगन्धसत्ताच्छदवणं पिवट्टा भने, अहन आलिहिदमिश-पिनखसङ्कुलं दारुपव्वदशं गदा भवे ! ( ऊर्ध्यावलोक्य ) ही ! ही ! सरअकाल-णिस्मले अन्तरिक्खे पसारिअवलदेवबाहुदंसणीअं सारसपन्ति जाव समाहि<mark>दं गच्छति</mark> पेक्खदुदाव भव । [कुन्न नुखलुगतातन्न भवती पद्मावती, लतामण्डपंगता भवेत्, उताहो असनकुसुमसञ्चितं व्यान्नवर्धाऽबगुण्ठितमिव पर्वातिलकं नाम

षष्ठसंख्याकः, अयं = पद्मावतीसम्बन्धी इति भावः, शरः = नाणः, कथं = कृतः. पातितः = निखातः, मयोति शेषः ॥ १ ॥

छन्दोऽलङ्कारश्च---पद्येऽस्मिन् शाद्रंलिकि डितं वृत्तम् । तद्यया-- "सूर्या-श्वैर्मसजस्ततः सगुरव। गार्ब्छविक्रीडितम्"। अञ्ङ्कारङ्जात्रे विभावना तिद् यथा साहित्यदर्पणे--"विभावना विनापि स्थात् कारणं कार्यजन्मा चेत्" कि रू ॥

विदूषक:--कुत्र नु खलु गता " तावद् भवान् । है ति है कि हिन्दु स्वर्ग-जासवदत्तमित्यसिवेयस्य नाटवस्य तुरीयाञ्चात् समुद्धतोऽयं गद्यांको वर्तते । अनेन गद्यांचेन पद्यावत्याः अञ्वेषणं प्रत्य विदूषकः राजानमुद्यनं सारसपिक इन्टं प्रेरयति।

लालमती व्याख्या-तत्रभवती = वावनीया, पद्मावती=उदयनभायी, क्त्र= वव, नु इति वितर्के, खलु=निश्चयेन, गता=गतवती । लतामण्डपं-लतानां=वल्लीनां मण्डवो=गृहं निकुञ्जनितिभावः ' निकुञ्जनुञ्जी वा वलीवे लतादिपिहितोदरे''-इत्यमरः, गता=गतवतो, भदेत् = स्यात्, उताहो=आहोस्वित् 'खहो विम्त''-इत्यमरः असन-कुुभुमसिव्वतं -असनानां कुसुमानि ''सर्जकासन्बन्धूकपुष्पप्रियजीविकाः''⊶इत्यमरः,

(बाणों) से मेरा खिल बीधा ही हुआ है। फिर यह (पद्मावती) से विवाह होने पर ) मै बिद्ध गया है। यदि कामदेव पाँच ही बाँगों वाला है तो यह छठे बाण को उसने कहाँ से फेंका ?

विद्यक--भाननीया पद्मावती कहाँ गईं ? लता मण्डप में गई होंगी या बन्धूक ( दुपहरिया ) के फूठों से आच्छादित बाय के चमड़े से मढे हुए के शिलापट्टकं गता भनेत्, अथवा अधिककटुकगन्यसशच्छदवनं प्रविष्टा भनेत्, अथवा आलिखितमृगपक्षिसङ्कुलं दारुवर्गतक गता भनेत्। ही ! ही ! शरस्काल-

तैः सन्वितस्तं बन्धूकपुष्पान्वितमिति भावः, व्याघ्रवमविगुण्ठितं—ध्याघ्रस्य चमं "अजिनं चर्म कृत्तिः स्त्री''—्त्यमरः, तेन अवगुष्ठितः द्वीपिकृत्त्याच्छादितमिति भावः, ''शार्द् ल्ह्वीपिनौ व्याघ्रे''—्रत्यमरः, इव = यथा, पर्वततिलकं नाम = एतदभिषेयं, शिलापट्टकं शिलायाः प्ट्टकस्तं, ''पापाणप्रस्तरग्र वोपलाइमनः शिला हषत्''—इत्यमरः, गता = गतवती, भवेत् = स्यात्, अथवा = यद्वा, अधिकः कटुकगन्धसप्तच्छदवनम्—प्रधिकः कटुको गन्यो येषान्ते अधिककटुकगन्धाः, सप्त छदा येषान्ते सप्तच्छदा, ''सप्तपर्णो विशालत्वक् शारदो विषमच्छदः''——इत्यमरः, अधिककटुकगन्धाश्व ते सप्तक्छदाः, तेषां वनं, तत् तीक्षणकटुसुरभिसंयुक्तसप्तपणि-रण्यमिति भावः, प्रविष्टा = प्राप्ता, भवेत् = स्यात्, अथवा = आहोस्वित्, आलि-स्तितमृगपक्षिसङ्कुलम्-मृगाश्च पक्षिणश्च मृगपक्षिणः, आलिखिताश्च ते मृग-पक्षिण:, तैः सङ्कुलस्तम् अङ्कितपगुखगपरिव्याप्तं, दार्घपर्वतनं-दारुपर्वत इव दारु पर्वतकस्तं काष्ठनिमिताद्रि, गता = याता, भवेत् = स्यात् । एतादृशान् विकल्पा-नुद्भाव्य सुहुःमनोविनोदाय विषयान्तरमाश्रयन् दत्तोव्वंदृष्टिः सन् वदित विदूर षक:—ही ही ! = प्रसन्ततासूचको व्वतिविशेषः, शरत्कालनिमंले—शरच्चासौ कालः, तेन निर्मलं तस्मिन् शरहतुत्रिशदे, अन्तरिक्षे = गगने, "नभोऽन्तरिक्षं गगन-मनन्तं सुरवर्त्मं खम्''—इत्यमरः, प्रसारितबलदेववःहुदशंनीयां—प्रसारितौ वलः देवस्य बाहू इव दश्नीया, तां विस्तारितबलभद्रभुगमनोज्ञामिति भाव:, समाहितं सावधानमेकाग्रतापूर्वकिमिति भावः, गच्छन्तीं = ब्रजन्तीं, उड्डीयमानामिति भावः, सारसपङ्क्तिम्-सारसानां पङ्क्तिस्तां ''पुस्करःह्वस्तु सारसः''—्इत्यमरः, सारस-खगराजि, यावत्तावदिति वाक्यालङ्कारे, भवान् = माननीयोदयन इति भावः, - पश्यत् = अवलोकयत् ।

समान पर्वतितिलक नामक पत्थर की चट्टान पर गई होंगी अथवा तीत्र (तेज कड़वी) कटु गन्ध वाले सप्तपर्ण (छितवन) बृक्षों के वन में प्रविष्ट होंगी या चित्राङ्कित पशु और चिड़ियों से परिव्याप्त दारुपर्वत (लकड़ी) से से बनाये गए कृत्रिम पर्वत ) पर गई होंगी। (ऊपर देखकर) अहा! शरद्ऋतु निर्मलेऽन्तरिक्षे प्रसारितबलदेवबाहुदर्शनीयां सारसपङ्क्ति यावत् समाहितं गच्छातीं पश्यतु तावद् भवान् !]

राजा - वयस्य ! पश्याम्येनाम् ! ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च सप्तविशंशकुटिलां च निवर्तनेषु ।

राजा—वयस्य ! = मित्र ! विदूषकेति भावः, पश्यामि = अवलोक्यामि, एनाम् = अम्बरमुड्डीयमानां सारसङ्क्तिमिति भावः।

सन्दर्भप्रसङ्गी—कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तमित्यभिधेयस्य नाटकस्य तुरीयाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेन वत्सराजोदयनः अम्बरगतानां सारसखगानां पङ्क्तिशोभापुपस्यापयित ।

अन्वय:—ऋउवायतो च विरलो च नतोन्ततो च निवर्तनेषु सप्तिषवंश-कुटिलो च निमुंच्यमानभुनगोदरिनमंलस्य अम्बरतलस्य विभज्यमानो सीमाम् इव (एनां सारसपङ्क्तिं पश्यामि ) ॥२॥

पदार्थः - ऋ ज्वायतां = सीधी और विस्तृत, विरलां = पतली, ननो नतां = ऊँची भीची, निवर्तनेषु = मुड़ने पर, सप्तिषिवंशकुटिलां = सप्तिषि समूह के समान टेढ़ी आकृतिवाली, निर्मुच्यमानभुजगोदरिनमंलस्य = केंचुल छोड़े हुए सपं के पेट की भौति स्वच्छ, अम्बरतलस्य = आकाश मण्डल की, विभाज्यमानां = बाँटने वाली, सीमां = सीमा रेखा, इव = की तरह, (इस सारस पंक्ति को देखता हूँ)।। २।।

लालमती व्याख्या—अत्र पूर्वार्थे चकारचतुष्टयं चत्वारि विशेषणानि समुच्चिनोति । ऋज्वायताम्—ऋज्वी = सरला, आयता = विस्तृता चेति तौ घनामिति यावत्, विरलां = व्यचित् मध्ये मध्ये विद्यमानां, नतोन्नतां—उता

से स्वच्छ आवाश में बलराम जी की फैलाई गई बाँहु के समान सुन्दर तथा एकाग्रता पूर्वक जाती हुई सारस पक्षियों की पंक्ति को आप देखें।

राजा---मित्र ! (मै) सरसों की पंक्ति देखता हूँ।

सीघी और फैली हुई विरल, ऊँची और नीची तथा दोनों भागें में सप्तर्षि मण्डल के समान टेढ़ी, अतः केचुजी छोड़ने वाले साँप के पेट निमुंच्यमानभुजगोदरिनर्मलस्य सीमाविवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम् ॥२॥ चेटी--पेक्खद् पेक्खद् भट्टिदारिआ एवं कोकणदमाळावण्डररमणीअं सारस-

चाडसी उन्नता तां बःधुरामिति भावः ''वःधुरं तु नतोन्नतम्''—इत्यमरः, नीचोच्चप्रदेशेषु विद्यमानाम् इति यावत्, निवर्तनेषु = वाददक्षिणयोस्तियंग्विवलनेविवर्ति यावत्, सप्तिषिवंणकुष्टिलां—उप्तिषंणस्तदाख्यतारकचक्रस्तद्वत्कुष्टिलां =
वक्ताकारेणाम्बरच्याप्तामिति भावः, निर्मु च्यमानभु बगोदरिनमंलस्य—निर्मु च्यमानः
=मुच्यमानकच्च कः, कञ्चकहीन इति भावः, यो भुजगः = अहिः, ''सर्पः पृदाकुभुजगो भुजञ्जोऽहिभुजञ्जमः''—इत्यमरः, तदुदरविन्नमंलस्य = स्वच्छस्य, अस्वरतलस्य—प्रम्बरस्य = गगनस्य तलं तस्याकाणतलस्येतिभावः, ''अधःस्वरूपयोरस्त्री''
—इस्यमरः, विभव्यमानां—विभव्यत इति विभव्यमाना तां = विधीयमानविभागाविति यावत्, सीमां = विभाजकरेखां, मर्यादालेखामिति यावत्, इव = यथा,
'संभितीमे स्त्रियासुभे''—इत्यमरः, (एनां = पूर्वोक्ताम्, अस्वरस्थामिति भावः,
धरसप्रकृत्ति = पुष्कराह्मखगरानि, पश्यामि = विलोक्यामीति पूर्वेण सह
सम्बन्धः)।। २।।

छन्दोऽलङ्कारश्च—पद्येऽस्मिन् वसन्ततिलकावृत्तम् । तद्यथा—''उक्ता वसन्त-तिलका तथजा जगी गः'' । अलङ्कारश्चात्र सम्भावनायामुत्प्रेक्षा'' । तल्लक्षणं यथा साहित्यदर्पणे—''भवेत्सम्भावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना'' ॥ २ ॥

चेटी—अर्तृ दारिका = राजकुमारी, "राजा अट्टारको देवस्तत्सुता अर्तृदारिका"-द्रत्यमरः, पश्यतु पश्यतु — विलोकयतु, अत्रीत्सुवये द्विष्वतः, कोकनदमालापाण्डरमणीयां-जोकनदानां = श्वेतकसलानां, यद्यपि "रक्तोत्पलं कोकनदमिति" असरवचनन्तदिप औचित्यरक्षण थं श्वेतकसलार्थे प्रयोग एव समोचीनः,
साला = पङ्क्तिः स्रावा, सा इव पाण्डरा = श्वेता, रमणीया = मनोज्ञा च तां
"विश्वदश्वेतपाण्डराः"-इत्यसरः, श्वेतकमलस्राविश्वदमनोज्ञामिति यावत्,
समाहितम् = एकाग्रतापूर्वकं, गच्छन्तीं = व्रजन्तीमुङ्डीयमानामितिभावः, एताम्-

की तरह स्वच्छ आकाशमण्डल को विभाजित करने वाली सीमा रेखा के समान (इस सारस पिंक्ति को देख रहा हूँ।)

दासी-राजकुमारी एकनिष्ठ होकर जाती हुई व्वेतकमलों की पौति की

पन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति । अम्भो । भट्टा । [पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिका एतां कोकनदमालापाण्डररमणीयां सारस पङ्क्ति यावत् समाहितं गच्छन्तीम् । अहो ! भर्ता । ]

पद्मावती - - हं ! अय्यउत्ती । अय्ये ! तव कारणादो अय्यउत्तदंसणं परिह-रामि । ता इमं दाव माहवीलदामण्डवं पविसामो । [ हम् ! आर्यपुत्रः । अर्थे ! तव कारणाव यपुत्रदर्शनं परिहरामि । तदिमं तावन्माधवीलतामण्डवं प्रविशामः ।

वासवदला — एव्दं होटु [ एवं भनेत् । ] ( तथा कुर्नन्ति )

अम्बरस्थां, सारसपङ्कि—सारसानां = पुष्कराह्वाक्षिविशेषाणां, पङ्किंचराजिम्, यावदिति वाक्याव्यङ्कारे । अहो ! इति आश्चर्ये सम्प्रमे चाव्ययं, भर्ता = स्वामो, उदयन आगच्छतीति शेषः।

पर्मावती — हं = हन्त !, सम्भ्रमेऽज्ययपदम्, आर्यपुत्रः = पितदेतः, आगच्छतीति ग्रपः । आर्ये ! = मान्ये ! आवन्तिके ! इति भावः, तव = भवत्याः,
प्रोपितभर्तृ काया इति यावत्, कारणात् = हेतोः, परपुरुषदर्शनपरिहारादिति
भावः, आर्यपुत्रवर्शनम् — प्रार्यपुत्रस्य = पितदेवस्य, दर्शनम् = भवलोवनं, वारयामि = परिहराधि । तत् = तस्मात् कारणात्, तावदिति वाक्यसीन्दर्ये, इमं =
पुरोह्यमानं, शाधवीलतामण्डपं — माधवीलतानां = वासन्तीवल्लीनां, मण्डपं =
कुञ्जं, "निकुछकुञ्जौ वा वजीवे लतादिपिहितोदरे" — इत्यमरः, प्रविधामः = अिष्

वासवदत्ता—एवं =त्वत्रथनानुसारं, भवंत् =स्यात् । (तथा = माधवी-लतामण्डपप्रवेशं, कुवंन्ति = विद्याति )।

तरह सफेर और सुन्दर इत बार सारसों की इस पाति को देख देखें। अरे! पति (स्वामी आ गये)।

पट्मादती—-ओह ! आर्यंपुत्र ! आप के कारण से (में ) पितदेव <mark>के दर्दन</mark> का परित्याग करती हूँ । इस कारण से वासन्तीलता के मण्डप में प्रवेश करे (हमलोग)।

वासवदत्ता--ऐसा ही हो।

(वैसा करती हैं = माधवीलता मण्डप में प्रवेश करती हैं।)

विद्षकः — तत्ताहोदी पदुमावदी इह बाअिच्छ णिगादा भवे । [ तत्रभवती पद्मावतीहागत्य निगंता भवोत् । ]

राजा--कथं भवान् जानाति ।

विद्षकः -- इमाणि अवहदकुसुमाणि सेफालिआगुच्छआणि पेवलादु दाव भवं। [ इमानपिवतकुसुमान् शेफालिकागुच्छान् प्रोक्षतां तावद् भवान्।]

राजा - अहो ! विचित्रता कुसुमस्य वसन्तक !

विद्षक:---तत्रभवती = माननीया महाराज्ञी, पद्मावती == एतन्नामिका, इह = अस्मिन् स्थले, आगत्य = आव्रज्य, निगंता = निष्कान्ता, भवेत् = स्यात्। सन्येऽहं विद्रषको माननीया पद्मावती अद: स्थलमासः च पुनः एतस्माद्बहिगंता स्यात् इति भावः।

राजा- गथं = केन प्रकारेण, भवान् = त्वं, विदूषक इति भावः, जानाति = वेति ।

विद्षक:-इमान्=पुरोहश्यमानान्, अपचितकुसुमान्-अपचितानि=त्रोटितानि,
कुसुमानि = पुष्पाणि येभ्यस्ते तान् लूनपुष्पान् इतिभावः, शेफालिकागुच्छान्शोफालिकानां = सुबहानां, ''शेफालिका तु सुबहा निगुंण्डो होलिका च सार्शेंइत्यमरः, गुच्छकाः = स्तवकाः, ''स्याद् गुच्छतस्तु स्तवकः''-इत्यमरः, तान्,
निगुण्डोस्तबकान् इति यावत्, तावदिति वावयसौन्दर्ये, भवःन् = माननीयोदयन्
इति भावः, प्रेक्षतां = पश्य। एभ्यः शेफालिकाप्रसूनस्तबकेभ्यः प्रसूनानि अदचितानि सन्ति । अतः ज्ञायते यत् श्रीमत्या पद्मावत्यैवैतानि पुष्पाणि गृहीतानि
इति भावः।

राजा—प्रहो ! आश्चर्येऽव्ययम् । वसन्तक ! = विदूषक ! कुपुमस्य = पुष्पस्य, प्रथमिदं जाती प्रयुक्तं, अतः पुष्पाणामिति भावः, विचित्रता = नैकवर्णता मनोज्ञताऽस्तीति शेषः ।

विद्षक—-प्रादरणीया पद्मावती यहाँ आकर निकल गयी होंगी। राजा---प्राप कैसे जानते हैं ?

विद्षक—ो आप इन चुरेगये फूळों वाले हरिसगार के गुच्छों को देखें। राजा—प्रहो ! वसन्तक ! फूळ की विचित्रता है। वासवदत्ता—( आत्मगतम् ) वसन्तअसिङ्कत्तिणेण अहं पुण आणामि उज्ज इणीए वत्तामि ति । [ वसन्तकसङ्कीर्तनैनाहं पुनर्जानःभि उज्जियन्यां वतं इति । ] राजा —वसन्तक ! अस्मिन्नेवासीनो शिलातले पद्मावतीं प्रतीक्षिष्यावहे ।

विदूषकः—भो ! तह । (उपविश्योत्थाय) ही ! ही ! सरअकालिक्खो दुस्सहो आदवो । ता इमं दाव माहवीमण्डवं पविसामी । [भोस्तया । ही ! ही ! शरुकालतीक्ष्णो दुस्सह आतपः । तिरमं तावरमाघवीमण्डपं प्रविशावः । ]

वासवदत्ता—( आत्मगतं = स्वगतं ) वसन्तकसङ्कीतंतेन-बसन्तकेति नामौ• च्चारेण, अहं = वासवदत्ता, पुनः = मुहुः, उज्जियन्यां चिकालायां, ''विशा• लोज्जियनी समे''–इत्यमरः, वर्ते = अस्मि, इति = इत्यं, जानामि = तर्कयामि ।

राजा—वसन्तक ! = विदूषक ! अस्मिन् = समीपतरस्थे, शिलातले = प्रस्तरफलके, आसीनी = विराजमानी, सन्ती आवामिति शेषः, पद्मावतीं = महाराज्ञीं, प्रतीक्षिष्यावहे = प्रतीक्षां करिष्यावः।

विदूषक:—भोः = राजन् !, तथा = एवमेव करोतु इति भावः । ( उप-विश्य = आसीनीभूय, उत्याय = उत्थानं कृत्वा ) ही ! ही ! विषादे व्वनिविशेषः शरत्कालतिक्षण:—ग्ररच्चासौ कालः शरत्कालस्तेन तिक्षणः, शरत्समयतीय इति भावः, दुस्तहः = दुर्मर्षणः, आतपः = प्रकाशः, "प्रकाशो द्योत वातपः"—इत्यमरः सूर्यस्येति शेषः । तत् = तस्मान् करणान्, इयं = पुरोहश्यमानं, वासवदत्ताद्याः सादितमिति यावत्, तावदिति वाक्यसीन्दर्ये, माधवीमण्डपं—माधवीनां = वासः न्तीनां, मण्डपं = निकुक्षं, प्रविशावः = प्रवेशं कुवंः।

वासवदत्ता—( मन में ) वसन्तक का नाम लेने से लगता है मै पुनः उज्जयिनी में हूँ।

राजा—वसन्तक ! इसी शिलातल (चट्टान) पर बैठे हुए हम दोनों पदमावती की प्रतीक्षा करें।

विद्षक—राजन् ! ऐसा ही करें। (बैठकर और फिर उठकर) ओह! ओह! यह धूप शरद् ऋतु से तीव और असहा है। इसलिए इस माधवीनिकुड़ा में प्रवेश करें। राजा — बाढम् । गच्छाग्रतः । विदूषकः – – एव्वं होदु । [ एवं भवतु । ] ( **ढ**भी परिकासतः । )

पद्मावती--एवं आउलं कत्तुकामो अय्यवसन्तओ । कि दाणि करेहा ? [ एवमाकुलं कर्तुकाम आर्यवसन्तकः । किमिदानीं कुमैं: ? ]

चेटी—सिट्टदारिए ! एवं सहुजरपरिणिजीणं ओलस्बलदं ओधूय भट्टारं बारइस्सं । [ भतृ दारिके ! एतां सधुकरपरिनिलीनामवलस्बलतामवधूय भर्लारं बारयिष्यामि । ]

राजा-बाढ़ं = समीचोनम् । अग्रतः=पुरतः, अग्रे अग्रे इति भावः, गच्छ=चल । विद्यकः--एवम् = इत्यं मदनुगमनिमिति यावत् भवतु = स्यात् । ( उभी = राजविद्यकी, परिकामतः = अटतः )

पद्मावती — आर्थवसन्तकः — आर्थः = श्रोष्ठश्चासी वसन्तकः = विदूषकः, एवम् = अनेन प्रकारेण, माधवीलतानिकुञ्जप्रवेशनप्रकारेणेति भावः, आकुर्ठः = ज्याकुलं, कर्तुकामः — कर्तुं कामोऽभिलाषो यस्य स तथोक्तः "कामोऽभिलाष — स्तर्षश्च" — इत्यमरः, अस्तीति शेषः, आर्थवसन्तकः अस्मान् ज्याकुलीकर्तुंम् इच्छतीति भावः । किमिति वितर्के, इदानीं = सम्प्रति, कुर्यः = सम्पादयामः ।

चेटी—भर्नु दारिके ! = राजकुमारि !, एतो = पुरःस्यां, मधुकरपरितिलीनाम्—मधुकरैं: = अनरैः, परितिलीना = सङ्कुला, तां अमराविलष्टामिति
यावत्, अवलम्बलताम्—प्रवलम्बाय = लाश्रयाय लता = बल्ली ताम्, बस्माकमालम्बभूतां साधवीवल्लीमितिभावः, ''वल्ली तु व्रतिर्लेता''—इस्यमरः, अवधूय =
करपयित्वा, भर्तारं = धवं रवाभिनशृदयनिपिति यावत्, वारियण्यामि = निरवायिप्यामि, साधवीतिकुकुष्ठवेशनादिति शेषः।

राजा—-प्रच्छा । आगे चलो । विद्षक—-ऐसा ही हो । (दोनों घूमते हैं ) ।

पद्मावती —आर्थ वसन्तक (हमलोगों को) आकुरु करना चाहते हैं। अब (हमलोग) क्या करें?

दासी—राजकुमारि ! अमरों से परिज्याप्त तथा आश्रय ली गयी इस लता को हिलाकर राजा (स्वामी) को (आने से) रोकती हूँ। पद्मावती-एवं करेहि। [ एवं कुछ। ] ( चेटी तथा करोति। )

. विद्वकः:—अविहा शविहा ! चिट्ठदु चिट्ठदु दाव भन्नं । [ अविह अविह, विच्ठतु तिच्छतु तावद् भवान् । ]

राजा - किमथंम् ?

विद्वकः—वासीएपुरोहि महुअरेहि पीडिदो हि। [ दास्या: पुत्रैमंथुकरैः पीडितोऽस्मि। ]

राजा--मा मा भवानेवम् ! मधुकरसन्त्रासः परिहार्यः । पश्य--

पद्मायती —एवं = पूर्वोक्तप्रकारेणैव, कुरु = विधेहि । ( चेटी = दासी, तथा = ताहणमेव, लतावधूननमिति भावः, करोति = विद्याति )।

विद्यक: — अविह ! अविह !- विवादवोधकमण्ययग्दम् । तिष्टतु = विर-मतु, तिष्ठतु = विरमतु, अत्र सम्भ्रमे द्विरुक्तिः, तावदिति वाक्यालङ्कारे, भन्नान् = स्वम्, उदयन इति भावः ।

राजा-किमर्थं = कस्मात् कारणात् इति भाव:।

विद्वकः — दास्याः पुत्रैः = चेट्यास्तनयैः, नीचैरिति भावः, मधुकरैः = अमरैः, पीडितः = व्यथितः, अस्मि = वर्ते । अहमेतान् मधुकरान् निवार-यामीति शेषः ।

राजा—भवान् = त्वं विदूषक इति भावः, एवम् = इत्यं, मधुकरोत्पीडनः मिति यावत्, सा मा = महि नहि, करोत्विति शेषः । मधुकरसन्त्रासः — मधुक-राणां = अमराणां, सन्त्रासः = भीतिः, अमरभीतिरिति यावत्, परिहायं। = परिहतुं त्यवतुं योग्योऽहं: सन्त्याज्य इति भावः। पश्य = अवलोक्य-

पद्मावती—ऐसा ही करो । ( दासी वैसा ही करती है )।
विद्षक—हाय ! हाय ! तबतक आप ठहरिए, ठहरिए ।
राजा—किसलिए ?
विद्षक—दासीपुत्र ( नीच ) भौरों से पीडित किया गया हूँ ।
राजा—प्राप ऐसा न करें, न करें। भौरों को डराना नहीं चाहिए देखिए—

## मधुमदकला मधुकरा मदनातिभिः प्रियाभिरुपगूढाः । पादन्यासविषण्या वयमित्र कन्तावियुक्ताः रुष्टुः ॥ ३ ॥

सन्दर्भप्रसङ्गी—कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य तुरीयाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेन कामार्तानां मधुकराणां विदूषकभयोत्पादनन्निषेत्रयति राजोदयनः ।

अन्त्रयः — प्रघुपदकलाः मदनार्ताभिः प्रियाभिः उपगूढा मधुकराः पादन्यास-विषण्णाः वयम् इव कान्तावियुक्ताः स्युः ।

पदार्थः - प्रधुमदकलाः = पृष्परस के मद से गुझारने वाले, मदनार्ताभिः = कामदेव के द्वारा व्याकुल बनायी गयी अर्थात् कामातुर, प्रियाभिः = प्रियाओं (अमिरयों) से, उपगूढ़ाः = प्रालिङ्गन किये गये अर्थात् आलिङ्गित, मयुकराः = भौरे, पादन्यासिविषण्णाः = पैर रखने से दुःखी (खिन्न) होकर, वयिमव = हमलोगों की तरह, कान्तावियुक्ताः = प्रियाओं (अपिरयों) से विरहित, स्युः = हो जायेंगे।

लालमती व्याख्या—मधुमदकलाः--मधुनः = पुष्परसस्य, "मधुमद्यो पुष्परसे"-इत्यमरः, मदः=पुष्परसपानजनितो मानसो विकारविशेषस्तेन कलाः = ष्णव्यक्तमधुरणव्दाः, "व्वनो तु मधुराऽस्फुटे कलः"-इत्यमरः, कलः अस्ति येषान्ते कलाः, पुष्परसमदाव्यवतमधुरणव्दाः इति भावः, सदनातिभिः-मदनेन = कामेन, आर्ताः = पीडितास्ताभिः कामातुराभिरिति यावत्, प्रियाभिः = कान्ताभिः, अमरीभिरिति यावत्, उपगृहा = खालिङ्गिता, मधुकरा = अमराः, पादन्यास-विषण्णाः-पादयोः = चरणयोः, न्यासः = आक्षेपस्तेन विषण्णाः = खिन्नाः, त्वच्चरणनिक्षेपखिन्ना इति यावत्, सन्त इति शेषः, वयमिव = उत्यन इवेति भावः, कान्तावियुक्ताः-कान्तया = वत्रभया, वियुक्ताः = विरहिताः, कान्ता-अमरीवियुक्ताः इति भावः, स्युः = भवेयुः। अत्र सम्भावनायां लिङ् ।

छन्दोऽलङ्कारश्च — पद्योऽस्मिन् आर्यावृत्तम् । तल्लक्षणं यथा-"यस्याः पादे

पुष्परस क मद से मधुर शब्द करने वाले और कामगीहत प्रियाओं (अमरियों) से बाक्लिब्ट (आलिङ्गनबद्ध) भीरे पैर रखने से खिन्न होकर हमलोगों की तरह ही (अपनी-अपनी) प्रियाओं (अमरियों) से अलग हो जायों।

```
तस्मादिहैवासिष्यावहे ।
विदूषकः—एव्वं होदु । [ एवं भवतु । ]
( उभावुपविशत। । )
```

चेटो--भट्टिदारिए! रुढा खुह्म वयं। [भर्तृदारिके! रुढाः खलु स्मो वयम्।]

पद्मावती —िदिट्ठ शा उपविट्ठो अय्यउत्तो ! [ दिष्ठचोपविष्ठ आर्यपुत्रः । ] वासवदत्ता — ( आस्मगतम् ) दिट्ठिआ पिकदित्यसरीरो अय्यउत्तो !

प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽयि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽयि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽयि । अष्टादश साहित्यदर्पणे – ''भवेत्सम्भावनो - त्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना''।

तस्मात् = एतस्मात् कारणात्, इह = अस्मिन् शिलापट्टके, एव, आसिष्या-वहे = उपवेक्ष्यावः।

विदूषक:--एवम् = इत्थं, भवत्कथनानुसारं, भवतु = स्यात्, आवां शिला-फलके एव उपवेक्ष्याव इति भावः। (उभी = उदयनविदूषकी, उपविशतः = उपवेशनं कुरुतः)।

चेटी — भर्नु दारिके ! = राजकुमारि !, स्नलु = निश्चयेन, वयं = आविन्ति-काप्रभृतयः, रुद्धाः = प्रतिरुद्धाः, बहिगंमनाऽन्तमर्था इति भावः, स्मः = वर्तामहे । पद्मावती - दिष्ट्या = भाग्येन, "दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियति-विधिः"—इत्यमरः, आयंपुत्रः = पतिदेवा, उपविष्टः ।

वासवदत्ता — ( आत्मगतं = स्वगतं ) दिष्ट्या = विधिना, आर्यपुत्रः = पतिदेवः उदयनः, प्रकृतिस्यंगरीरः—प्रकृती तिष्ठतीति प्रकृतिस्यं, प्रकृतिस्यं गरीरं

इसकारण से (हमदोनों) यही बैठें। विदूषक—ऐसा ही हो। (दोनों बैठते हैं)। दासी—राजकुमारि! हमलोग रोक ली गयी हैं। पद्मावती—भाग्य से आयंपुत्र (पितदेव) बैठ गए। बासवदत्ता—(आत्मगत) भाग्य से पितदेव स्वस्थ ग्रारीयनां हैं। [ दिष्टचा प्रकृतिस्थशारीर आर्थपुत्रः । ]

चेटी-भट्टिवारिए! सस्सुपादा खु अय्याए दिट्ठी। [भतृ वास्कि । साश्च-पाता खत्वार्यापा दृष्टिः।]

वासवस्ता--एषा महुअराणं खु अविणआदो कासकुसुमरेणुणा पिडदेण सोवआ मे विट्ठी । [ एषा खलु मञ्जूकराणामिनियान् कासकुषुभरेणुना पितिनेन सोदका मे दृष्टिः । ]

पद्मावती--जुज्जइ । [ युष्यते । ]

यस्य स तयोक्तः = स्वस्थकाय इति भावः, अस्तीति शेषः ।

चेठी — भतृ दारिके ! = राजकुमारि ! पद्मावति ! इति भावः, खलु = निश्चयेन, आर्यायाः = पूज्यायाः आविन्तकाया इति भावः, इिटः = नेन , "लोचनं नयनं नेनमीक्षणं चक्षुरिक्षणी दृश्दर्दी" - इत्यमरः, साध्रुपाता - अश्रुणः पातः, तेन सहिता बाज्यपतनसंयुक्तेति भावः।

वासनदत्ता—मधुकराणां = षट्यदानाम्, अधिनयात् = धिनयाभावात् इतस्ततः परिश्रमणादिति यावत्, अध्यकुषुमरेणुना—काणस्य = पोटमलस्य, कुमुमं = प्रसूनं, ''अयो काणमस्त्रियाम् । इक्षुगन्या पोटमलः पुंषि''—इत्यमरः, तस्य रेणुः = रजस्तेन, पतितेन = च्युतेन, कारणेनेति शेषः, मे = मम दासवन् दत्ताया इति भावः, एषा = इयं, दिष्टः = नयनं, सोदका—उदकेन = नेत्रवारिणा, सहिता = संयुक्ता, नेत्राम्युसंयुक्तेति भावः, खलु = निरुचयेन, जातेति शेषः ।

पद्मावती - युज्यते = सस्भाव्यते ।

दासी राजकुमारि ! आर्या (आवन्तिका ) की आँखों से आँसू गिर रहे हैं।

वासवदत्ता — भौरों की उद्गडता से काशपुष्य का पराग गिरने से भेरी आंखों में आंखू का गये हैं। (भेरी आंखें आसूत्रों से पूर्ण हो गयी हैं)।

पद्मावती--सम्भव है।

विद्षक:--भो ! सुप्णं खु इदं पमदवणं। पुन्छिदव्वं किन्तिश्रित्य। पुन्छामि भवन्तं। [भो:। शून्यं खत्विदं प्रमदवनम्। प्रष्टस्यं किञ्चिदस्ति। पुन्छामि भवन्तम्।]

राजा--छन्दतः।

विद्यकः -- का भवदो पिआ। तदाणि तत्तहोदी वासवदत्ता, इदाणि पदुमा-वदी वा। [का भवतः त्रिया? तदानी तत्र भवती वासवदत्ता इदानीं पद्मावती वा।]

राजा - किमिदानीं भवान महति बहुमानसङ्कटे मां न्यस्यति ?

विदूषक: —भोः ! = हे राजन् !, खलु = निश्चयेन, इदम् = एतत्, प्रमद-वनम् = अन्तःपुरोपवनं, शून्यं = विविवतम् अस्तीति शेषः । किञ्चित् = स्तोकं, प्रव्टव्यं = प्रव्हुं योग्यम्, अस्ति = वतंते । भवन्तं = श्रीमन्तमुदयनमिति भावा, प्रच्छामि = जिज्ञासां विद्धामीति यावत् ।

राजा — छन्दतः = अभिप्रायतः, ''अभिप्रायदछन्द आणयः''-इत्यमरः, अभिप्रायानुसारमिति यावत्, पृच्छतु इति शेषः ।

विद्रूषक:—-का = कतरा; भवतः = मान्यस्थोदयनस्य, प्रिया = बल्लभा, प्रियतरेति भावः ? तदानीं = व्यपगते समये, तत्रभवती = मान्या महाराज्ञी, वासवदत्ता = प्रद्योतपुत्री, इदानीम् = अधुना, नवोढेति शेषः, पद्मावती = एतन्नामिका मगधराजदर्शकभगिनी, वा = अथवा।

राजा—िक = िकमर्थम्, इदानीं = सम्प्रति, भवान् = विदूषका, माम् = खदयनं, महितः = विदाषका, बहुमानसङ्कटे-बहुमानेन = खत्यिकसम्मानेन, सङ्करः = विषत्, तस्प्रिन्, न्यस्यति = स्थापयति । वासवदत्तापद्मावत्योः कतरा म वल्लभतरेति प्रकाशियतुमहमसमर्थोऽस्मि इति भावः।

विद्षक -- महाराज ! यह प्रमदवन ( अन्तिग्पुर का उपवन ) निश्चित ही शून्य ( लोगों से रहित ) है । कुछ पूछना है । आप से पूछता हूँ ।

राजा--इच्छा से (पूछिए)।

विदूषक--प्राप को कौन प्यारी है। ? उस समय महारानी वासवदत्ता या इस समय पद्मावती।

राजा--आप क्यों ब्रत्यधिक सम्मान रूप विपत्ति में मुझे डालते हैं ?

पद्माक्ती—हला ! जादिसे सङ्कटे निविषत्तो गय्यवत्तो । [हला ! याहशे सङ्कते निक्षित्त आर्यपुत्रः । ]

वासवदता — ( आत्मगतम् ) अहं अ मन्दभाशा । [ अहं च मन्दभागा । ]
विदूषकः — तेरं तेरं भणादु भव । एका उवरदा, अवरा असण्णिहिदा
[ रवैरं स्वैरं भवतु भवान् । एकोपरता, अपरा असिन्निहिता । ]
राजा — वयस्य ! न खलु बुयाम् । भवांस्तु मुखरः ।

पद्मावती – हला = सिंख !, तत्तु स एव जानातीतिशेषः, याद्दशे = . यथाभूते, सङ्कटे = विपदि, आर्यंपुत्रः = पतिदेवः, निक्षितः = स्थापितः।

वासवदत्ता--( आत्मगतं = स्वगतम् ) अहं = वासवदत्ता, मन्दभागामन्दोऽत्रो भागो = भाग्यं यस्याः सा, अल्पभागिनी जीविताऽपि पितवियुवतेति
भावः, च = तथा । याद्यमे सङ्क्षद्रे आर्यपुत्रो निक्षिप्तस्तत्तु अहमपि जानामीति
भावः ।

विदूषक: — स्वैरं स्वैरं = यथेच्छं, भवान् = त्वं, भणतु = कथयतु, रहस्य-भेरनं करोत्वित भावः। एका = अन्यतमा, उपरता = विवङ्गता, वासवदत्ता दग्वेति भावः, अपरा = अन्या पद्मावतीति भावः, ध्वसिन्नहिता—— सिन्नहिता उपसन्निहिता दूरस्थेति भावः अस्तीति शेषः। अत एव यथार्थरहस्यप्रकाशने त्वया-भीतिनं क.येति भावः।

राजा - वयस्य ! = मित्र ! "वयस्यः स्निग्धः सवयाः"-इत्यमरः; खलु = निरुचयेन, न = निह, ध्याम् = वदेयम्, भवान् = त्वं विद्रूषवस्तु, मुखरः = आबढमुखः "दुर्भु खे मुखराऽऽवढमुखा"-इत्यगरः, रहस्यगोपनाक्षम इति भावः।

पद्मावती--पित्रदेव जैंडे संकट में डाले गये हैं ( उसे वे ही जानते हैं )। वासवदत्ता--( मन में ) मैं अभागिनी भी ( जैंसे संकट में डाली गयी )। विद्षक--जाप यथेच्छ वहें, आप यथेच्छ कहें। ( क्योंकि ) एक ( वासव-दत्ता ) तो मर गई और दूसरी ( पद्मावती ) भी पास में नहीं है। राजा-- मित्र ! मैं नहीं वहाँगा। तुम तो मुक्कर ( विछले ) हो। ्रद्भावती—एत्तएण भणिदं अय्यउत्तेण । [ एतावता भणितमार्यपुत्रेण । ] विदूषक:—भो ! सच्चेण सवामि, कस्स वि ण आचित्रिससं । एसा सन्दर्ठा मे जीहा । [भो: ! सत्येन शपे, कस्मा अपि नाष्यास्ये । एषा सन्दर्धा मे जिह्ना ।] राजा—नोत्सहे सखे ! वनतुम् ।

पद्माः वी--अहो ! इमस्स पुरोभाइदा । एत्ताएण हिअअंण जाणादि । [अहो ! अस्य पुरोभागिता । एतावता हृदयं न जानाति । ]

पद्मावती—एतावता = एतत्प्रमाणेन वचनेनेति शेषः, बायंपुत्रेण = पितदेवेनोत्यनेन, भणितं = कथितं स्वप्नेमेति शेषः।

विदूषक: — भो। ! = वयस्य !, सत्येन = ऋतेन, शपे = शपामि, आक्रो-शामीति यावत्, कस्मै, अपि = कस्मैचिदपि जनाय, न = निह, आख्यास्ये = कथ्यिष्यामि । सशप्यं = सत्यं कथ्यामि यत् कस्मिन्नपि जने रहस्योद्भेदनं न करिष्यामीति भावः ।

राजा — सखे ! = मित्र !, वक्तुं = कथियतुं, न = निह, उत्सहे = उत्साहं न विद्यामि, ते विश्वासाऽभावादिति सावत् ।

पद्मावती--अहो ! = अरे !, अस्य = पुरस्थस्य, विदूषकस्येति यावत्, पुरोभागिता-पुरो भजत इति पुरोभागी "दोषैकदृक् पुरोभागी"-इत्यमरः, तस्य भावः पुरोभागिता दोषैकदिशतेति भावः । एतावता = एतत्वरिमाणेन, वचने-नेति शेषः, हदयं = चित्तम् अभिप्रायमिति यावत्, न = निह्, जानाति = अवधा-रयति । एतेन वाक्यविन्यासेनापि सः पतिदेवस्य महादेवीं वासवदत्तास्प्रति स्नेहाविक्यम् निर्णेतुं न शक्नोतीति भावः ।

पद्मावती -पतिदेव ने इतने से ही कह दिया।

विद्षक --राजन् ! में सत्य की सीमन्य (वसम) खाता हूँ। किसी से भी न कहुँगा। यह मैंने अपनी जीभ काट ली।

राजा--भित्र ! मैं नहीं कह सकता। (कहने के छिए उत्साह नहीं करता हूँ)।

पद्मावती — परे! इनकी दोषपात्र देखने की आदत! इतने से भी ये हृदय की व त नहीं जानते हैं।

विद्षक:—— कि ण भणादि मम ? अणाचिक्ख इमादो सिलावट्टआदो ण सनकं एककपदं वि गमिदुं ! एसो रुद्धो अत्त भवं। [ कि न भणित मम ? समाख्यायाऽस्मान्छिलायट्टकाल शक्यमेकपदमिण गन्तुम्। एष रुद्धोऽत्र भवान्। ]

राजा-- किं बलात्कारेण ?

विद्षकः -- आम, वलवकारेण । [ आम्, वलास्कारेण । ] राजा--तेन हि पश्यामस्तावत् ।

विदूषक: — मम = मत्समक्षमिति भावः, किं = किंमर्थं, न = निह, भणिस= कथयिस ? का प्रियेति शेषः । अनाख्याय = अकथियत्वा, वासवदत्तापद्मा-वत्योः कतरा प्रियतरेति अप्रतिपाद्योति यावत्, अस्मात् = अध्यासितात्, शिलापट्टकात् – शिलायाः = प्रस्तरस्य, "पाषाणप्रस्तरग्रावोपलादमानः। शिला हषत्" – इत्यमरा; पट्टकात् = फलकात्, एकम् = अध्यतमम्, पदं = पादम्, अपि, गन्तु = यातुं, न = निह, शवयम् । कतरा प्रियतरेति अप्रकाशिते प्रदनोत्तरे पदमेकमप्यस्यत्र गन्तुं न शवयते भवतेति भावः । एषः = अयं, भवान् = राजोदयनः, अत्र = अस्मन् शिलाफलके; इद्धः = प्रतिरुद्धो मयेति शेषः।

राजा — किमिति प्रश्ने, बलात्कारेण = हठेन ?

विदूषक:-आम्=ओम्। बलात्कारेण = बलकरणेत।

राजा — तेन = तेन कारणेन, बलात्कारेण हेतुनेति भावा, हि = निरुचयेन, पश्यामा = विलोकयामा, कथनीयमकथनीयं वेति विचारयामीति भावा, तावदिति वाक्यमीन्दये।

विद्षक—आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं ? बिना कहे (आप) इस शिलापट्ट से एक पग भी नहीं जा सकते । यह आप रोके गये ।

राजा-- १या जबदंस्ती से ?

विदूषक-- जी हा, जबदंस्ती से।

राजा--उब देखते हैं।

विद्वक:--पसीददु पसीददु भवं। वअस्सभावेण साविदो सि, जइ सञ्चं ण भणासि। [ प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्। वयस्यभावेन शापितोऽसि, यदि सत्यं न भणसि। ]

राजा-का गति।। श्रयताम्-

पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुयैं।।

विद्यकः — भवान् = त्वं, राजोदयन इति भावः, प्रसीदतु = प्रसन्नो भवतु, प्रसीदतु = प्रसन्नो भवतु, प्रसीदतु = प्रसादं करोतु, अत्र सम्भ्रमे वीष्सा । वयस्यभावेन — वयस्यस्य = मित्रस्यभावस्तेन, शापितोऽसि = मित्रतायाः शपथं ते दापिषध्यामीति भावः । यदि = चेत्, सत्यं = तथ्यं, न = नहि, भणसि = कथयसि, कथिष्धित भावः ।

राजा - का अन्येति शेषः, गतिः = उपाय इति भावः, विवशेन कथयामीति यावत् । श्रूयताम् = आकण्येताम् ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ — कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्नः वासवदत्तिमित्यभिधेयस्य नाटकस्य तुरीयाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यम् । पद्योनानेन पद्मावत्यपेक्षया वासवदत्ता मे प्रियतरेति प्रकाशयति वत्सराजोदयनः।

अन्वयः — रूपशीलमाधुर्ये। यद्यपि पद्यावती मम बहुमता, तु वासवदत्ताबद्धं मे मनो न हरति तावत् ।

पदार्थः — रूपशीलमाधुर्यः = रूप (सीन्दयं) शील (उत्तम चरित्र) और माधुर्यः (प्रीति विशेष) से, यद्यपि ⊨ यद्यपि, पद्मावती = पद्मावती, मम = मुझे, बहुमता = अत्यन्त प्रिय है, तु = तो भो, वासवदत्ताबद्धः = वासवक्ता में वैधे (लगे) हुए, मे = मेरे, मनः = मन को, न = नहीं, हरित = हरण कर पाती है (अधीन कर पाती है)।

विदूषक -- प्राप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। उत्य नहीं कहते हैं तो मैं मित्र भाव से कसम खाता हूँ (भित्र की कसम है आपको )।

राजा-- ज्या उपाय है ? तो सुनिए-

यद्यपि पद्मावती अपने स्वरूप ( सीन्दर्य ) उत्तम चरित्र शीर

वासवरत्ताहरूं न तु तावन्ते सनी हरित ।। ४ ।।

वासवरत्ता--(आस्मन्तम्) भोदुभोदु। दिण्णं वेदणं इमस्स परिवेदस्स ।

अहो ! बञ्जादवासं वि एत्यं बहुगुणं सम्पञ्जइ । [भवतु भवतु । दत्तं देतनमस्य

परिवेदस्य । अहो ! अज्ञातवासोऽत्यन बहुनुणः सम्पद्यते । ]

लालमती व्याख्या — रूपं = स्वरूपं, सीन्दर्यमिति यावत्, शीलं = सचत्ररितं, माधुयं = प्रियवादिता, चेत्येतैः कारणीभूतगुणैरिति यावत्, यद्यपि = चेत्, पद्मावती = एतदभिषेया मे उदयनस्य महाराज्ञीतिभावः, मम = उदयनस्य, बहुमता = बहुमानास्पदभूता वर्तते इति शेषः तथापीति शेषः, वासवदत्तावद्धं — वासवदत्ताया = अतीतया प्रणियन्या, बद्धं = स्वगुणैराकृष्टं, मे = उदयनस्य, मनः = चित्तं, "चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तहूं न्मानसं मनः = इत्यमरः, न = निहं, तावदिति वावयाऽङङ्कारे, हरति = आकर्षति, स्वोन्मुखं न करोतीति भावः।

छन्दोऽलङ्कारश्च —पद्योऽस्मिन् आर्यावृत्ताम् । तल्लक्षणं यथा—'यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रा तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पश्चदश साऽऽर्या''। अङ्कारश्चात्र विशेषोक्तिः । तल्लक्षणं यथा—''सित हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्ततो द्विधा''।

वासवदत्ता - (अत्मगतं = स्वगतं ) भवतु = अस्तु ! अस्य = विरहज-नितस्य, परिखेदस्य = कष्टस्य; वेतनं = पारिश्रमिकं, दत्तं = प्रदत्तं मह्यं वासव दत्तार्यं इति शेषा । अहो ! अहो ! = अहा !, अत्र=पद्यावतीसमीपे, अज्ञातवास:-अज्ञात: = निभृतः, वासः = निवासः, अपि बहुगुणः-प्रचुरः गुणो यस्य सा अधिकगुणसम्पन्न इति भावा, सम्पद्यते = सिद्य्यति ।

प्रीति विशेष से मुझे बहुत अच्छी लगती (बहुत पसन्द ) हैं फिर भी वे वासव दत्ता में बैंघे हुए मेरे मन को आकृष्ट नहीं करती है।

वासवदत्ता—(मन में) बस बस। इस (विरह के) कष्ट का वेतन (पारिश्रमिक मुझे) दे दिया (पितदेव ने)। अरे! यहाँ छिपकर रहना भी अधिक गुणवाला है। चेटी — মहिदारिए! अदाविखण्गी खु अहा। [ भतृ दारिके! अदाक्षिण्यः खसु भत्ती। ]

पद्मावती—हला ! मा मा एवतं ! सदाविखण्यो एवत्र अय्य उत्ती, जो इदाणि वि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि । [हला ! मा मैबन् । सदाक्षिण्य एक्षार्यपुत्रः, य इदानीमण्यार्याया वासवदत्ताया गुणान् स्मरति । ]

वासवदत्ता—भद्रे! वभिजणस्य सदिसं मन्तिदं। [भद्रे! अभिजनस्य सदशं मन्त्रितम्।]

राजा--उदतं सया। भवानिदानीं कथयतु। का भवतः प्रिया ? तदा वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा।

चेटी — भर्नु दारिके ! = राजकुमारि ! खलु = निश्चयेन, भर्ता = स्वामी, राजोदयन इति भावः, अदाक्षिण्यः - दक्षिणस्य भावो दाक्षिण्यमविद्यमानं दाक्षि-ण्यं यस्य स तथोक्तः समभावरहित इति भावः, अस्तीतिशेषः ।

पद्मावती — हला ! = सिख !, मा = निह, मा = निह, एवम् = इत्यम् । अनेन प्रकारेण न कथनीयमिति भावः। आर्यपुत्रः = पितदेःः, सदाक्षिण्य-दाक्षिण्येन = समभावेन, सिहतः औदार्यसंयुक्त इति यावत्, एव, अस्तीति श्रेषः। यः = आर्यपुत्रः, इदानीमिष = समप्रति अषि, बहुकालानन्तरमपीति श्रेषः। प्रार्थायाः = पूज्यायाः महादेग्याः, वासवदन्तायाः = प्रद्योतात्मजायाः, गुणान् = वीणाग्यदनसौन्दर्यमाध्यादिगुणान्, समरति = ग्यायते।

वासवदत्ता—भद्रो != कल्याणि ! अभि जनस्य = स्वश्रेष्ठ कुलस्य, सहशम् = अनुरूपं !, मन्त्रितं = कथितं त्वया पद्मावत्येति शेषः।

राजा — मया = उदयनेन, उक्तं = कथितं, वासवदत्ता प्रिपेति भावः। भवान् = त्वं, विदूषक इति भावः, इदानीं = सम्प्रति, कथयतु = वदतु। का =

दासी -राजकुमारि ! राजा उदार नहीं हैं।

पद्मावती--प्रित ! नहीं, ऐशा नहीं है (ऐशा मत नहों)। पतिदेव उदार ही हैं, इस समय भी आर्या वासददता के गुणों को याद कर रहे हैं।

वासवदत्ता--भद्रे ! अ।पने अपने कुछ के अनुपार ही कहा।

राजा--मैंने कहा। इस समय आप कहें। उस समय वासवदत्ता या इस

पद्मावती—इय्यउत्तो वि वसन्तशो संबुत्तो। [आर्यपुत्रोऽपि वसन्तकः। संबुत्तः।]

विद्षकः -- कि मे विष्पलविदेण । उभओ वि तत्तहोदीओ मे बहुमदाओ । [िकि मे विश्रल्पितेन । इभे अपि तत्रभवत्यों में बहुमते । ]

राजा--वैधेय ! मामेवं बलाच्छुत्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? विदुषक:--कि मं पि बलक्कारेण ? [ कि मामपि बलात्कारेण ? ]

कतरा, भवतः = उदयनस्य, प्रिया = वल्कभा, प्रियतरेति भाव। ? तदा = तस्मिन् काले, वासवदत्ता = एतदभिधेया, इदानीं = सम्प्रति, पद्मावती = एतन्नामिका, वा = अथवा।

पद्मावती — आर्यपुत्र: = पितदेव, अपि, वसन्तकः = एतन्नामकः, वसन्त-कसदृश इति भावः, संवृत्ता = सञ्जातः ।

विदूषक:—मे = मम विदूषकस्येति यावत्, विप्रलिते = निरथंककथनेन, "प्रलापोऽनर्थकं वच।"-इत्यमरः, कि = को लाभः, किम्प्रयोजनिमिति यावत्। को = द्वे, तत्रभवत्यो = माननीयो, वासवदत्तापद्मावत्यो अपि, मे = मम, विदूषकस्येति भावः, बहुमते = अधिकसम्मते, स्त इति शेषा।

राजा - वैधेय ! = रे मूर्ख !, एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, बलात् = बलात्कारेण, श्रुत्वा = निशम्य, कि = कथम्, इंदानीं = समप्रति, मां = मे उदयनमिति यावत्, न = नहि, अभिभाषसे = वदसि ?

विदूषकः — किम् इति प्रश्ने, मामिष = विदूषकमिष, बलात्कारेण = बलक् करेण, हठेनेति भावः ।

समय पद्मावती—इन दोनों में कौन आपको अच्छी लगती है।

पद्मावती - आय पुत्र (पतिदेव ) भी वसन्तक हो गए।

विदूषक — मेरे विप्रलाप (निर्यंक कथन) से क्या लाम? मुझे तो दोनों ही रानियाँ पसन्द हैं।

राजा - मूर्ल ! मुझसे जबर्दस्ती से सुनकर अब मुझसे क्यों नहीं कहते हो ? विदूषक - क्या मुझसे भी बलात् सुनना चाहते हैं ?

राजा--अथ किम्, बलात्कारेण।

विद्षकः -- तेण हि ण सक्तं सोदुं। [तेन हि न शक्यं श्रोतुम्।]

राजा--प्रसीदतु प्रसीदतु महाबाह्मणाः, स्वैरं स्वैरमभिघीयताम् ।

विद्षकः --इंदाणि सुणादु भवं। तत्तहोदी वासवदत्ता में बहुमदा। तत्तहोदी पदुमावता तरुणी दस्सणीत्रा अकोवणा अणहङ्कारा महुरवाआ सदिवसणा। अअं च अवरो महन्तो गुणो, सिणिखेण भोअणेण मं पच्चुग्गच्छइ वासवदत्ता-किहं णु

राजा-अथ किम् इति स्वीकरणे आमिति भावः, बलात्कारेण=हठेनैवेति भाव।। विदूषकः—तेन = अनेन प्रकारेणेति भावः, हि = निश्चयेन, श्रोतुं = निरणमितुं, न = नहि, शक्यम् = शक्यत इति भाव।।

राजा--प्रसीदतु = प्रसन्नो भवतु, प्रसीदतु = प्रसन्नो भवतु, महाबाह्यणः, -महौश्चासी ब्रःह्मणः, महाविष्र इति भावः, स्वैरं स्वैरं = स्वेच्छापूर्वेकम्, अभिघीयताम् = कथ्यताम्।

विदूषका —इदानीं श्रुणोतु भवान् ! " अयंवसन्तक इति ।

लालमती व्याख्या —कविताविताहासेन महाकविनाभासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिधेयस्य नाटकस्य तुरीयाङ्का'त् समुद्धृतोऽयं गद्यांगः । गद्येनानेन विद्षको वासवदत्तापद्मावत्यो उभे प्रिये इति प्रतिपादयति ।

लालमती व्याख्या --इदानीं = सम्प्रति, भवान् = राजोदयना, श्रृणोतु = आकर्णयतु तत्रभवती = माननीया, वासवदत्ता = एतन्नामिका महादेवीति भावा, मे = मम विदूषक्योति यावत्, बहुमता = अधिकसम्मता । तत्रभवती = माननीया, पद्मावती = एतदभिधेया, नवोढा महाराज्ञीति भावा,तरूणी = युवती, दशैनीया =

राजा-और क्या ? बलात् ही।

विदूषक-तब तो नहीं सुन सकते।

राजा—महान्नाह्मण प्रसन्त होइए, प्रसन्न होइए, इच्छ'नुसार ही आप कहिए।

विद्षक—(तो) इस समय आप सुनिए। आदरणीया वासवदत्ता मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आदरणीया पद्मावती भी तहणी, सुन्दरी; कोप और खु गदो अय्यवसन्तओ हि: । [ इदानी शृणीतु भवान् । तत्रभवती वासवदसा में बहुनना । तत्रभवती पदमावती तहणी दर्शनीया अकीपना अनह द्धारा मधुरवाक् सदाक्षिण्या । अयं चापरो महान् गुगः, स्निग्धेन भोजनेन मां प्रयुत्द्गच्छ्रति वासवदसा कुत्र नु खलु गन आर्यवसन्तक इति । ]

वासवदता — भोदु भोदु, वसन्तअ ! सुमरेहि दाणि एदं। [ अवतु अवतु, वसन्तक ! स्मरेदानीमेतत्।]

राजा - भवतु भवतु वसन्तक ! सर्वमेतत् कथियव्ये देव्ये वासवदत्तायै।

दर्शनयोग्या, सुन्दरीति यावत्, अकीपना-न कीपना अकीपना अमर्परिहतेति भावः, "कीपक्रीधामर्परपीप्रतिवा रूट्कुधीस्त्रियाम्"—इत्यमरा, अनहङ्कारः—प्रविद्यमानः अहङ्कारो यस्याः सा अहङ्काररिहतेति यावत्, मधुरवाक् यस्याः सा तथोक्ता, प्रियवादिनीति भावः, सदाक्षिण्या—दाक्षिण्येन = समभावेन सहिता = युक्ता या सा तथोक्ता औदार्यसहितेति यावत्, अस्तीति शेषः। अयम् = एषः, च = तथा, अपरः = अन्यः, महान् = अधिकः, गुणः, वासवदत्ता = महादेवीः, स्निग्धेन = वृतादिस्नेहसम्बद्धेन, भोजननेन = भोज्यपदार्थेन, मां = विदूषकं, प्रत्युद्वज्ञति = प्रत्युद्वज्ञति — कुत्र = क्वित्त्व, नु इति वितर्के, खलु = निष्वयेन, गतः = गतवान्, आर्यवसन्तकः = पुज्य विदूषकः, इति = इत्यम्।

वासवदत्ता —भवतु = अस्तु, भवतु = अस्तु, वसन्तक ! = विदूषक !, स्मर = स्मरणं कुरु, घ्यायस्वेति यावत्, इदानीं = सम्प्रति, एतत् = भक्षणः मिति यावत् । मत्प्रदत्ताभोजनविषयोऽयांमदानीं स्मृतिविषयोभूत इति भावः ।

राजा — भवतु भवतु = अस्तु अस्तु, वसन्तक ! = विदूषक !, एतत् = इदं, धर्व = सकलं, देव्ये = महाराज्ञये, वासवदत्ताये = प्रद्योतपुत्रये, कथिष्ये = निरुचयेन कथिष्यामीति भावः ।

अहङ्कार से रहित, मृदुभाषों और उदार है। यह भी दूसरा महान् गुण है। वासवदत्ता ''आर्य वसन्तक कहाँ गये''—-इस प्रकार कहती हुई अच्छे अच्छे भोज्य ( खाद्य ) पदार्थों से मुझे खोजती थीं।

वासवदत्ता — अच्छा अच्छा, वसन्तक! इस समय आप इसको (पद्मा-वती को) याद करें।

राजा — अच्छा अच्छ', वसन्तक ! यह सब कुछ मै देवी ( महादेवी = महा-रानी ) वासवदत्ता से कहुँगा। ( शिकायत कर्षणा )। विद्यक:-अविहा वासवदत्ता ? किंद् वासवदत्ता ? चिरा खु उवरदा वासव-दत्ता । [अविहा वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? विरात् खलू दरता वासवदत्ता ।] राजा—( धविवादम् ) एवम् ? उपरता ।

अनेन परिहासेन ध्याक्षिप्तं मे मनस्वया।

विद्रूषकः — अविहा = खेदद्योतकमन्ययार्दं, वासवदत्ता ? कुत्र = गव, वासवदत्ता ? चिरात् = वहोः कालात्, खलु = निश्चयेन, उपरता = दिवङ्गता, वासवदत्ता = एतन्नामिका महाराज्ञी ।

राजा--( सविषादं-विषादेन राहितमिति भावः ), एवम् = इत्यम्, अत्र प्रश्ने इदम्पदम् । उपरता = दिवङ्गता ।

सन्दर्भप्रसङ्गी —कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रगीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिधेयस्य तुरीयाङ्कात् समुद्धृतमिदम्गद्यम् । अनेन पद्येन "सर्वमेतत् कथियाये देववे वासवदत्ताये"-इति वचनस्य कारणस्पस्थापयति राजोदयनः।

अन्वयः — अनेन परिहासेन मे मनः त्वया व्याक्षिप्तम् । ततः इयं वाणी पूर्वाभ्यासेन तथा एव निःमृता ।

पदार्थ अनेन = इस, परिहासेन = परिहास से, मे = मेरा, मनः = मन, स्वया = तुम्हारे द्वारा, व्यक्षिष्ठम् = व्यग्न कर दिया गया है। ततः + इपिलए, इयं = यह, वाणी = वाणी, पूर्वाभ्यासेन = पूर्वाभ्यास के कारण, तथैन = उसी प्रकार, निःस्ता = निकल गई।

लालमती व्याख्या — अनेन = पूर्वोवतेन, परिहासेन = केलियुवावावयेनेति भावा, "द्रविकिशरीहासाः क्रीडा लीला च नर्म च"-इत्यमरः, मे = ममोद-यनस्य, मनः = चित्तं, चित्तन्तु चेत्रो हृदयं स्वान्तंहुन्मानसं मनः"-इत्यमरा, त्वया = भवता विदूषकेनेति यावत्, व्याक्षिप्तं = दूरं प्रेरितं, वासवदत्ता-संयोगकाले प्रोरितम् इति भावः, ततः = तस्मात् कारणात्, इयम् = एषा,

विद्षक —हाय | वासवदत्ता ? कहाँ (हैं ) वासवदत्ता ? वासवदत्ता बहुत दिनों से दिवङ्गता हो गयी (वासवदत्ता बहुत दिन पहले ही जल मरी )। राजा — (दुःख के साथ ) ऐसा ? चल वसीं (वासवदत्ता )।

ततो वाणी तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन नि:सृता ॥ १ ॥ पद्मावती—रमणीओ खुकहाजोओ णिसंसेण विसंवादिओ । [रमणीया खलु कथायोगो नृशंसेन विरंवादितः । ]

वास्तवस्ता—( आस्मगतम् ) भोदु भोदु, विस्सत्यिह्म । अदो ! पिअं णाम ईदिसं वत्रणं अप्पच्चवलं सुणीअदि । [ भवतु भवतु, विश्वस्तास्मि । अहो ! प्रियं नाम, ईदृशं वचनमप्रस्यक्षं श्रूयते । ]

वाणी = वचनं ''सर्वमेतत् कयिष्ये देव्ये दासवदत्ताये'' इत्याकारिकेति यावत्, पूर्वाभ्यासेन — पूर्वश्चासी अभ्यासस्तेन, पुरातनसंस्कारेणेति भावः, तथा एव = वासवदत्तासंयोगसमयतुल्या एव, निःसृता = निगंता।

छन्दोऽलङ्कारश्च—पद्योऽस्मिन् अनुष्टुब्बृत्तम् । तद्यथा— "इलोके षष्ठं गुरुत्ते यं सर्वत्र लघु पश्चमम् । द्विचतुष्पादयोह्नंस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः" ! अलङ्कारञ्चात्र काव्यलिङ्गम् । तद्यथा साहित्यदर्पणे— "हेतोविनयपदार्थंत्वे काव्यलिङ्गिन्गद्यते" ।

पद्मावती--खलु = निश्चयेन; रमणीयः = मनोज्ञः, कथायोगः-कथाया = कथनस्य, योगः = सम्बन्धः, नृशंसेन = क्रूरेण, "नृशंसो धातुकः क्रूरः"-इत्यमरः, विसंवादितः = विनाशितः।

वासवदत्ता—( आत्मगतं = स्वगतं ) भवतु भवतु = अस्तु बस्तु इति विश्वासे द्विश्वितः, विश्वस्ताऽस्मि = विस्तऽधाऽस्मि । अहो ! = अहा !, प्रियं = मनोहरं, निमेति निश्चये, वचनमस्तीति शेषः। ईहणं = इत्यं, वचनं प्रियं कथनम्, अप्रत्यक्षं = परोक्षरूपं यथा स्यात्तया, श्रूयते = आकृण्यंते :

इस परिहास (मजाक) से तुमने मेरे मन को बहुत दूर (आगे) खींच दिया, इसी कारण से पहले के अभ्यास से मेरी वाणी उसी प्रकार निकल गई ॥५॥

पद्मावती — दुष्ट विदूषक ने सुन्दर कथा – प्रसङ्ग को बिगाड़ डाला। वासवदत्ता — (मन में) अच्छा अच्छा, मैं विश्वस्ता हूँ। अहा ! ऐसा वचन अप्रत्यक्ष (परोक्ष) रूप से सुना जा रहा है (यह सौभाग्य की बात है। विद्वकः–धारेदु घारेदु भवं। अण्दिकमणीओ हि विही। ईदिसं <mark>दाणि</mark> एवं। [घारयतु घारयतु भवान्। अनतिक्रमणीयो हि विधिः। **ईदश-**निदानीमेतत्।]

राजा-वयस्य ! जानाति भवानवस्थाम् ! कुतः ।

दुखं स्थवतुं बद्धमूकोऽनुरागः। स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम् ।

विषदूक:—भवान् = त्वं, राजोदयन इति भावा, धारयतु = अत्मानं प्रकृतिस्थं कारयतु कारयित्वति यावत्, सम्भ्रमे द्विरुवितः। अनित्क्रमणीयो-न अतिक्रमणीयाः उल्लङ्क्षनीयः, अनुलङ्क्षनीय इति भावाः, हि = निरुवयेन, विधि। = भाग्यं, "दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधि"-इत्यमरः। एतत् = भाग्यम्, इदानीं = सम्प्रति, ईदृशम् = एतादृशमस्तीति शेषः।

राजा - वयस्य ! म्मित्र ! भवान् = त्यं, विदूषकः अवस्यां = मदीयाः विषा, जानाति = वेत्ति । कुतः = यतो हि ।

सन्दर्भप्रसङ्गी--कविताविताहासेन महाकविनाभासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यिमधेयस्य नाटक्स्य तुरीयाङ्कात् समुद्धृतमिदम्द्यमस्ति : पद्य नानेन राजा वासवदत्तायां बद्धमूलानुरागस्य स्वचेतसः विश्वमुगस्थापयति ।

अन्वयः—बद्धमूल। अनुरागः त्यक्तुं दुःखम् । स्मृत्वा स्मृत्वा दुःखं नवत्वं याति । तु एषा यात्रा यत् इह वाष्यं विमुच्य बुद्धिः। प्राप्ताण्या (सती) प्रसादं साति ।

लालमती व्याख्या —बद्धमूल:-मूलं यस्य स तथोवतः, दृढमूल इति यावत्, धनुराः = प्रोम, त्यक्तुं = विमोक्तुं, दुःखं = कष्टं, दुस्त्यज इति यावत्, स्मृत्वा = अनुरागस्य स्मरणेन, दुःखं = कष्टस्ममोदयनस्येति शेषः, नवत्वं याति = नविमव

विदूषक — ( आप धैर्य ) धारण करे, धारण करें। भाग्य को लांधा नहीं जा सकता। अभी यह ऐसा ही है।

राजा—मित्र ! आप मेरी दशा (चित्तस्थिति ) को नहीं जानते हो। क्यों कि —

दृढ़ मूल वाले प्रेम को छोड़ना अत्यन्त कठिन (कष्ट कर ) है, बार-बार याद करने से दुःश्व नया ही होता जाता है। परन्तु यह संसार का नियम है कि बात्रा त्वेषा विमुच्येह बाव्यं प्राप्ताऽऽनृष्या याति बुद्धिः प्रसादम् ॥ ६ ॥ विद्वकः —अस्मुपादिकिल्णं खु तत्तहोदो मुहं। जाव मुहोदअं आणेमि ! (निष्कान्तः।) [अश्रुपातिकत्नं खलुतत्र भवतो मुख्यु । यावन्मुखोदकमानयामि ।] पद्मावती — अय्ये ! बक्काउलपडन्तिर्दं अय्उत्तस्स मुहं। जाव णिक्कमहा । [आर्ये ! बक्काकुलपटान्तिरतमार्थेषुत्रस्य मुखम् । याविश्वक्तामामः । ]

सम्पद्यते । अनुभूतं कव्टं मुहुः स्मरणेन तूतनं भवतीति भावः । तु=परन्तुः एषा = इयं, यात्रा = जनस्थितिः, यत् इति शेषः, इह = अस्मिन्, कव्टानुभूताविति शेषः, वाव्पं = नेत्राम्बु, विमुच्य = परित्यज्य, वृद्धिः = धीः, "बुद्धिमंनीषा धिषणा घीः प्रज्ञा शेमुषी मितः"—इत्यमरः, प्राप्तानृण्या = प्राप्तं = लब्बम्, आनृण्यं = दत्प्रमणो निष्कितिर्यया सा सतीतिशेषः, प्रसावं = नैमंत्यं, याति = प्राप्तोति । अश्रुपातेन निर्यातिताऽनुरागऋणमिव चित्तं किस्बिदुच्छ्वसितं भवतीति थावः ।

छन्द?—पद्ये ऽस्मिन् भालिनीवृत्तम् । तद्यया—''शालिन्युक्ता ∓ती तगी गोऽविधलोवैः''।

विदूषक:— खलु = निण्ववेन, तत्रभवतो = माननीयस्य, राजोदयनस्येति भावः, मुखं = वक्त्रम्, अश्रुपातिकत्त्रम् — अश्रूपां = नयनवाष्पाणां, पातः = पतनं, तेन विज्ञम् = आर्द्रमस्तीतिशेषः । यावदिति वाक्यसीन्दर्ये, मुखोदकं = दवत्र-प्रक्षालनीय जलम्, आनयामि = आनेतुं गच्छामि इति भावः ।

पद्मावती — आर्थे ! = पूज्ये ! आवन्तिके । इति भावा, धार्यपुत्रस्य = पतिदेवस्य, मुखं = वदनं, वाष्पाकु अपटान्तिरितं — वाष्पेण आकुलः, स चासी पडा, तेन अन्तरितम् = अअ व्याप्तवस्था चढावितम् अस्तिति स्रोयः । यायदिति वाषया- संक्ष्यामा = तिर्गंच्छामः, वयमितिकोषः ।

यहाँ पर (इस संसार में) आँसू बहाकर चित्त (बुद्धि) प्रियजन के ऋण से उऋण (उन्मुक्त ) होकर स्वच्छता (विकारही का ) को प्राप्त होता है।

विद्षक — आप का मुख आँसुओं के गिरने से गीला हो गया है। मुँह बोने के लिए पानी लाता हूँ। (निकलता है)

पद्मावती — आयें ! (आवन्तिके !) आर्यपुत्र (पतिदेव) का मुँह असिभों से पूर्ण वस्त्र से ढक लिया गया है। अब हम यहाँ से निकलें।

चःसवदत्ता-एव्वं होदु । अहव चिट्ठ तुवं । उनक्ष्ठिदं भत्तारं उज्झिअ अजुत्तं णिगमणं । अहं एव्य गमिस्सं । [ एवं भवतु । अथवा तिष्ठ स्वम् । उस्कष्टितं भर्तारमुज्झिस्बाऽयुक्तं निर्गमनम् । अहमेत्र गमिष्यामि । ]

चेटो सुट्ठु अय्या भणादि । उवसप्पदु दाव भट्टिदारिआ । [ सुघ्ठ्वार्या

भणति । उपसर्वत् तावद् भतृ दारिकाः ।

पद्मावती-कि णु खु पविधामि ? [ किन्तु खलु प्रविशामि ? ]

वासवदत्ता — हर्षो ! पविस । (इत्युक्त्या निष्कान्ता । ) [हला प्रविश्व । ] विद्यूषकः — (निलनीपत्रेण जलं गृहीत्वा । ) एसा तत्त्वहोदी पदुमावती ! [एषा तत्रभवती पद्मावती ! ]

वासवदत्ता — एवम् = इत्यम्, भवतु = अस्तु । अयवा = उताहो, त्वं = भवती, पद्मावतीति भावः, दिष्ठ = त्वया अर्श्व स्थीयतामिति यावत् । उत्क-िठतं = समुत्सुकं, भर्तारं = पतिदेवं, ''धवः प्रियः पतिभंती'' - इत्यमरः, उिद्धत्वा = परित्यज्य, तवेति शेषः, निर्णमनं = निष्क्रमणम्, अयुक्तम् = अस्मिन्निस्तीति शेषः । अहमेव = आवितिकैव, गमिष्यामि = विजिष्मामि ।

चेटी — आर्या = मान्याऽऽविन्तिका, सुष्ठु = शोभनमुचितिमिति यावत्, भणित = कथयति । तावदिति वाक्याङङ्कारे, भतृ<sup>8</sup>दारिका = राजकुमारी, उपसपंतु = सभीपं गच्छतु स्वधवमुदयनिति शोषः ।

पद्मावती —िक्नितु वितर्केऽव्यं, खलु = निश्चयेऽव्ययं, प्रविशामि = प्रवेशं करोमि ?

वासवदत्ता — हला ! = सिंख !, प्रविश = प्रवेशं कुरु । (इति = इत्यम्,

उन्ह्वा = आदिश्य कथियत्वा वा, निष्क्रान्ता = निर्गता)

विद्रुषकः—( निलनीपत्रेण-निलन्याः, पत्रेण = पलाशेन, जलं = वारि, गृहीत्वा = आवाय ) एषा = पुरस्थेयं, तत्रभवती = माननीया, पद्मावती = एतन्नामिका नवोडा महाराज्ञी। इदं वचनं साधचर्यं विद्रुषकः कथयति।

वासवदत्ता — ऐना ही हो । या आप रूक जाइए । समुत्कण्ठित पति को छोड़कर (आप का ) बाहर जाना ठीक नहीं है । मैं ही जाती हूँ ।

दासी - आर्या (आविन्तिका) उचित कहती हैं। राजकुमारी पति के पास जाँय।

पद्मावती -- वया मैं पतिदेव के पास जाऊ ?

वासवदत्ता-सिख ! जाइए ( ऐसा कहकर निकल जाती है )।

विद्षक—( कमल के पत्ते से जल लेकर) ये आदरणीया पद्मावती ( बाई )।

पद्मावती — अय्य ! वसन्तअ ! कि एदं ? [ आर्य ! वसन्तक ! किमेतत् ?] विद्षक! – एदं इदं । इदं एदं [ एतदिदमु । इदमेतद् । ]

पद्मावती-भणादु भणादु अय्यो भणादु । [भणतु भणत्वार्या भणतु । ]

विदूषकः—भोदि ! वादणीदेण कासकुसुमरेणुणा अविखणिपिडिदेण सहसुपादं खु तराहोदो मुहं। ता गह्नदु होदी इदं मुहोदअं। [ भविति ! वातनीतेन काशः कुसुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साश्रुपातं खलु तत्र भवतो मुखम्। तद् गृह्णातु भवतीदं मुखोदकम्। ]

पद्मावती — आर्य ! = मान्य !, वसन्तक ! = विदूषक ! किमि प्रश्ने, एतत् = इदम् । तव हस्तयोः किमस्ति, किमस्ति तस्य प्रयोजनश्चे ति पद्मावती विदूषकं प्रच्छित ।

विदूषक:--एतदिदम् = इदमेतद्, इदमेतद् = एतदिदमिति रहस्यगोपन-मपदयतः किंकर्तव्यविमृदस्य विदूषकस्य जलमुद्दिश्य अर्धवावयमिति ।

पद्मावती —भणतु = कथयतु, भणतु = कथयतु, आर्यो = मान्यो विदूवक इतिभावः, भणतु = कथयतु ।

विदूषकः — भवित ! = माननीय, वातनीतेन — वातेन = वायुना, नीतेन = प्राप्तिन, काशकुमुमरेणुना — काशकुमुमस्य = पोटलप्रसूनस्य ''अथो काशमस्त्रियाम् । इक्ष्युगन्वा पोटगलः, पुंसि'' — इत्यमरः, रेणुना = रजसा, अक्षिनिपतितेन - अक्ष्णोः = नयनयोः, निपतितेन = पतितेन, साध्युपार्च — अश्रुपातेन = वाष्प्पातेन, सहितं = संयुक्तं, खलु = निश्वयेन, तवभवतो = माननीयस्योदयनस्य, मुखं = वदनम् अस्तीति शेषः । तद् = तस्मान् कारणान्, गृह्णातु = घारयन्, भवती = मान्या पद्मावतीति भावः इदम् = एतत्, मुखोदकं = मुखप्रक्षालनार्यमुदकम् ।

पद्मावती - आर्य वसन्तक ! यह क्या ?

विदूषक--यह वह। वह यह (है)।

पद्मावती -- कहें कहें बायं कहें।

विद्षक — माननीये ! हवा से उड़ाये गये काश-पुष्प के ५राग के आंख में पड़ने से राजा ( उदयन ) का मुह आंसुओं से पूर्ण है। इसलिए आप मुह बोने के इस पानी को लें।

पद्मावती-(आत्मातम्) अहो ! सदिक्षण्णस्म जणस्म परिजणो वि सदिक्षणो एव्व होदि । ( उपेत्य ) जेदु वय्यसत्तो । इदं मुहोदअ । [ अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति । जयस्वायंपुत्रः । इदं मुखोदकम् । ]

राजा — अये ! पद्मावती ? ( अपवार्यं ) वसन्तक ! किमिदम् ? विद्षकः – ( वर्णे ) एव्वं विस्रा [ एवमिव । ]

पद्मावती—( आत्मगतं = स्वगतं ) अहो ! = अहा !, आश्चयं ऽव्ययम् । सदाक्षिण्यस्य—दाक्षिण्येन = औदायंण, सिहतः = संयुक्तः तस्य, समभावना-संयुक्तस्येति भावः, जनस्य = लोकस्य, ''लोकस्तु भुवने जने''—इत्यमरः, परिजनः = सेवकः, अणि, सदाक्षिण्यः = औदायंसंयुक्तः, एवं, भवति = वर्तते । ( उपेत्य = समीपं गत्वा) आयंपुत्रः = पतिदेवो, जयतात् = विजयतात् । इदम् = एतत्, मुखो-दकम् = ववत्र प्रक्षालनायं झलम् ।

राजा—अये । = अरे, पद्मावती ? = एतःनामिका नवोडा भार्या ? ( अप-वार्य ) वसन्तक ! = विदूषक !, किमिति प्रश्ने, इदम् = एतत् ? किं महाराह्या विदिनः समाचारः ? इति भावः ।

टिप्पणी—अपवारितम् - जक कोई पात्र दूसरी ओर मुँह करके किसी दूसरे पात्र से किसी गुष्ठ मन्त्रणा को करता है उसे ही "अपवारित" कहा जाता है। दश रूपक में आचार्य घन अप ने इसका निम्न रुक्षण दिया है-

"रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्याऽपवारितम्"।

विदूषक:—-( कर्णे = श्रोत्रे ) एवम् = इत्यम्, इव, सर्ववृत्तः नर्तं वर्षे श्रावस्रतीति भावः ।

पद्मावती -- (मन में ) अहा ! उदार पुरुष का सेवक भी उदार ही होता है। (पास जाकर) आय पुत्र (पितदेव) की जय हो। यह मुँह धोने के लिए जल है।

राजा—ऐं! पद्मावती ? (केवल विदूषक को सुनाकर) वसन्तक यह क्या ?

विदूषक - (कान में ) यह ऐसा ?

राजा—पाधु वसन्तक ! साधु । ( आचम्य ) पद्मावति ! आस्यताम् । पदमावती — जं अय्यउसो आणवेदि । ( उपविश्वति । ) [ यदार्यपुत्र आज्ञाः पयति । ]

रागा--- गद्मावति !

शरच्छशाङ्क्रुगौरेण वाताविद्धेन भा**नि**नि ! ।

राजा — वसन्तक ! = विदूषक ! साधु = शाभनं, साधु = शोभनम्, उक्तं द्वयेति शेषः । ( आचम्य = मुखप्रक्षालनं कृत्वा ) पद्मावति ! = भार्ये ! इति भावः, आस्यताम् = उपविश्यताम् ।

पद्मावती--आयंपुत्रः = पतिदेवः, यत् = यादृशम्, आज्ञापयति = आदि-शति । (उपविशति = तिष्ठति )।

राजा --पद्मावति ! = मगधराजकुमारि ! इति भावः ।

सर्न्दंभप्रसङ्गी—कविताविताहासैन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तमित्यिभिधेयस्य नाटकस्य तुरीयाङ्कात् समुद्घृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेन राजोदयनः अश्रुपातकारणं पद्मावती श्रावयति ।

अन्वयः — हे भामिनि ! शर्च्छशाङ्कगौरेण वाताबिद्धेन काशपुष्पलवेन इदं मम मुखं साश्रुपातम् (अस्ति )।

पदार्थ: —हे भामिनि ! = हे सुन्दरि !, शरच्छशाङ्कगीरेण = शरद् कालीन चन्द्रमा के समान उज्ज्वल, वाताविद्धेन = हवा से उड़ाये गये, काशपुष्पलवेन = काश पुष्प के पराग से, इदं = यह, मम = मेरा, मुखं = मुख, साम्नुपातं = अश्रुपात से युक्त है।

लालमती व्याख्या — हे भामिति! = अघि सुन्दरि !, शरच्छशाङ्कगौरेण-धागः अङ्को यस्य सः, शरदि शशाङ्कः, स इव गौरस्तेज शरचचन्द्रविशदेनेति भावा,

राजा --शाबास वसन्तक ! शाबास ! (मुँह धाकर ) पद्मावती ! बंठो । पद्मावती --रितदेव जैसी आज्ञा देते हैं (बैठती है )।

राजा - - पद्मावति !

शरद् ऋतु के चन्द्रमा के समान उज्ज्वल, हवा से उड़ाये गये काश

## काशपुष्प लवेनेवं साध्युपातं मुखं मम ॥ ७ ॥ (आत्मगतम्)

वाताबिद्धेन—पातेन = पवनेन, बिद्धेन = प्रेरितेन, वायुप्रेरितेनेति यावत्, काशपुष्पलवेन-काशपुष्पस्य = पोटगलप्रसूनस्य, "अयो काशमस्त्रियाम् इक्षुगन्धा-पोटगलः पुंसि"-इत्यमरः, लवेन = कणेन "स्त्रिया मात्रा त्रृटी पुंसि लवलेश-कणाऽणवाः"-इत्यमरः, इक्षुगन्धकुसुमरजसेति भावः, इदमेतत्, मे = ममोदयन-स्येति भावः, मुखं = वक्त्रं, वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्"-इत्यमरः; साश्रुपातम्-अश्रुणाः पातः अश्रुपातः, तेन सहितमिति साश्रुपातम् अश्रुपातस्य कारणं नास्तिति भावः, अस्तीति शेषः। इतः अन्यत् किमपि मेऽश्रुपातस्य कारणं नास्तिति यावत् ।।७।।

छन्दः — पद्योऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्ताम् । तद्यया—''श्लोके षष्ठं गुरुन्नेयं सर्वंत्र लघु पञ्चमम् । द्विचतुष्पादयोह्नस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः''।

#### ( आत्मगतम् = स्वगतं )

सन्दर्भप्रसङ्गी--कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामित्यभिषेयस्य नाटकस्य तुरीयाङ्कात् समुद्धृतोऽयं श्लोकः। इलोके-नानेन महाकविः उदयनमुखेन स्त्रीणो सहजाबलात्वमुपस्थापयति।

अन्वय:--नवोद्वाहा इयं बाला सत्यं श्रुत्वा व्ययां व्रजेत्। इयं कामं धीरस्वभावा, तु स्त्रीस्वभावा कातरः (भवति)।

पदार्थः निवोहाहा = नविवाहिता, इयं = यह, बाला = युवती, सत्यं = सत्य को, श्रुत्वा = सुनकर, व्यथां = कष्ट को (पीड़ा को) व्रजेत् = प्राप्त होगी, इयं = यह, कामं = अत्यन्त ही, धीरस्वभावा = गम्भीर स्वभाव वाली है, तु = परन्तु (तो भी) स्वीस्वभावः = स्त्रियों का स्वभाव, कातरः = अवीर (भीरू, डरपोक, कायर ही होता है)।

पुष्प के पराग से मुँह पर अश्रुपात हुआ। (मेरा मुख आसुँ ओं के गिरने से भर गया है)।

# इयं बाला नवोद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् । कामं कीरस्वभावेयं स्त्रीत्वभावस्तु कातरः ॥ मा।

विद्वकः — उइदं सत्तहोदी मअधराअस्य अवरह्णकाले भवन्तं अग्गादो करिज सुहिज्जणदंसणं। सक्कारो हि णाम सक्कारेण पडिच्छिदो पीदि उप्पादेदि। ता

लालमती व्याख्या — नवोद्वाहा — नव उद्वाहो यस्याः सा नवोद्वाहा त्तनपरिणीतेति भावः, इयम् = एषा, पद्षावतीति भावः, बाला = मुग्धा, सत्यं =
वध्यं, वासवदत्ताविरहजनितरूदनिमिति भावः, श्रुत्वा = आवण्यं, व्यथां =
पीडां, वजेत् = शिवाण्केत्। यद्यपीति शेषः, इयम् = एषा, धीरस्वभावा —
धीरः = गम्भीरः, स्वभावः = प्रकृतिः, यस्याः सा तथोक्ता, धृतिमतीति भावः, कामं =
बाढमस्तीति शेषः, तु = तदिष, परन्तु इति भावः, स्त्रीस्वभावः — स्वीणान् =
अवलानां, स्वभावः = प्रकृतिः, नारीप्रकृतिरिति यावत्, कातरः = अधीरः
भवतीति शेषः। उपरतां पत्नीं वासवदत्ताम्प्रति मे प्रणयातिणयात् रूदनं
श्रुत्वा इयस्यद्मावती गम्भीराऽषि अवलास्वभावात् च्युतधैर्या भविष्यः
तीति भावः।

कुन्दः-पद्ये ऽस्मिन् अनुष्टुब्बृर्,म् । रुक्ष्णन्तु पूर्वमुक्तम् ।

विद्षक:—तत्रभवतः = माननीयस्य, मगधराजस्य = मगधाधिपस्य दर्ध-कस्येति भावः, अपराह्मकाले-प्रह्नः अपरमपराह्मः, स चासौ कालस्तिस्मन् दिन-तृतीययामे इति भावः, भवन्तं त्वामुदयनिमिति भावः, अग्रतः = पुरतः, इत्वा = विधाय सुहुज्जनदर्शनं-णोभनं हृदनं येपान्ते, सुहुदस्ते च जनास्तेषा दर्शनं

नव-विवाहिता यह बाला सच्ची बात को सुनकर दुःखी होगी। यद्यपि यह (बाला) पूर्ण रूप से गर्म्भार (धैर्यपूर्ण स्वभाव वाली) प्रकृति बाली है, फिर भी स्त्रियों का स्वभाव कातर (कायर) ही होता है।

विदूषक--आदरणीय मगधराज (दर्शक) का अपराह्न में आप को आणे

उट्ठदुदाव भवं [ उचितं तत्रभवतौ मगधराजस्याः राह्नकाले भवःतमग्रत। कृत्वा सुहुज्जनदर्शनम् । सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतिमुत्पादयति । तदु∙ सिष्ठतु तावद् भयान् । ]

राजा—वाढम् । प्रथमः कल्पः । ( उत्थाय ) गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः ।

मित्रलोकविलोकनम्, उचितं = समीचीनम् इदमेवार्थान्तरेण द्रवयित—प्रत्कारः = सम्मानः, हि = निश्चयेन, नामेति वाक्याऽलङ्कारे, सत्कारेण = बादरेण, प्रतीष्टः = स्वीकृतः, प्रीति = हर्षं, ''मृत्प्रीति प्रमदो हर्षं।''-इत्यमरः, जत्पा-दयित = जन्यित । तत् = तस्मात् कारणात्, उत्तिष्ठतु = जत्यानं करोतु। मगधराजदशंककर्नृकं पुरस्कारं भवतः सत्कार एव। अतस्तेन करिष्यमाणमादरं स्वीकर्तुं भवान् चलतु इति भायः।

राजा —वाढम् = वरम् । प्रथमः = मुख्यः, कल्पः = विधिः "मुख्यः स्यात्

प्रयम्। कल्पः''—ात्यमरः। ( उत्याय = उत्यानं कृत्वा)

सन्दर्भप्रसङ्गी — कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामित्यभिधेयस्य नाटकस्य तुरीयाङ्कात् समुद्धृतमिदम्यद्यम । पद्येनानेन वत्सराजोदयन। सत्कारिवज्ञातृणां लोके दुर्लभत्वम्प्रस्तौति ।

अन्वय: — लोके विशालानां गुणाना सत्काराणां च कर्तारो नित्यणः सुलभाः

( भवन्ति ) तु विज्ञातारो दुर्लभाः ( भवन्ति ) ।। ९ ।।

पदार्थ: - लोके = संसार में, विशालानां = अत्यन्त महान्, गुणानां = गुणों के, च = तथा, सत्काराणां = सत्कारों के, कर्ता = करने वाले, नित्यशः = नित्य, (सदा ही) सुलभाः = सुलभ हैं। तु = परन्तु, विज्ञातारः = (उन गुणों के अरि सत्कारों के) जानकार (जानने वाले अर्थात् आदरपूर्वक स्वीकार करनेवाले) दुलेंभाः = दुलेंभ हैं। ९॥

रखकर मित्रों का सत्कार करना उचित है। सत्कार से स्वीकृत सत्कार प्रीति (प्रेम) को पैदा करता है। इसलिए आप उठें।

राजा-- अच्छी बात है। मुख्य विधि है। (उठकर) महान् गुणों को

## कर्तारः सुलभा स्रोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः ॥ ९ ॥ ( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) चतुर्थोऽङ्काः ।

लालमती व्याख्या—लोके — भुवने, "लोकस्तु भुवने जने"— इत्यमरा, विशालानां = महतां, गुणानां = दयादाक्षिण्यप्रभृतीनां, सत्काराणाम् = सम्मानानां, च = तथा, कर्तारः = अनुष्ठातारः, नित्यशा = सदा, सुलभाः – सुक्षेन लब्धुं शक्याः सुप्राप्या इति मावः, भवन्तीति शेषः। तु = परन्तु, विज्ञातारः = ज्ञातारः, दयादाक्षिण्यादिगुणानां सत्काराणाळचेति शेषः, दुर्लभाः = दुष्प्राप्या इति मावः ॥९॥

छन्दः-पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तल्लक्षणं पूर्वमुक्तम् ।

( निष्कान्ताः = निर्गताः, सर्वे = पात्राः )

साधने वाले तथा सस्कारों को करने वाले लोग इस संसार में हमेशा हो सुलभ होते हैं परन्तु उन गुणों एवं सत्कारों को जानने वाले (कदर करने वाले ) लोग दुर्लभ ही होते हैं।

(सभी पात्र निकल गये)

(चतुर्थ अंक समाप्त हुआ)

#### श्रथ पश्चमोऽङ्कः

( ततः प्रविशति पद्मिनिका।)

पद्मिनिका—महुअरिए ! महुअरिए ! आअच्छ दाव सिग्धं। [ मधुकरिके ? आगच्छ तावच्छी छम्। ]

( प्रविश्य )

मधुकरिका — हला! इअह्मि । किं करीअदु ? [हला! इयमस्मि । कि

क्रियताम् ? ]

पद्मिनिका — हला ! कि ण जाणासि तुवं भट्टिदारिका पदुमावदी सीर्षवेद-णाए दुवखाविदेति । [हला ! कि न जानासि त्वं भतृदारिका पद्मावती शीर्ष । वेदनया दुःखितेति ।]

(तत: □तदनन्तरं, पद्मिनिका = एतन्नामिका दासी, प्रविशति = प्रवेशं करोति)

पद्मित्तिका — मधुकरिके ! = एतन्नामिकायां दास्यां सम्बोधनमिदम्पदम् । आगच्छ = आव्रज, तावदिति वास्यसौन्दर्ये, शीघ्रं = सत्वरम् ।

( प्रविष्य = प्रवेशं विधाय )

मधुकरिका -- हला != हक्ज ! ''हण्डे हक्ज हलाह्वाने नीचां चेटीं सखीम्प्रति''-इत्यमरः, इयम् = एषा, अहमिति शेषः, अस्मि = दर्ते। किमिति प्रश्नेऽज्ययं, क्रियतां = विधीयताम्।

पद्मिनिका--हला ! = सिख !, किमिति प्रश्ने, न = निह, जानासि = कथयि, त्वं = भवती, यदिति शेषः, भर्नु दारिका-राजकुमारी, ''राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भर्नु दारिका''-इत्यमरः, पद्मावती = एतदिभिषेया, शीर्षवेदनया-शीर्षस्य = उत्तमाङ्गस्य, ''उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं मूर्धा ना मस्तकोऽस्त्रियाम्''- इत्यमरः, वेदना == पीडा तया, मस्तकव्यथयेति यावत्, दुःखिता = पीडिता, अस्तीति शेषः इति = इत्यम्।

( उसके बाद पद्मिनिका प्रवेश करती है।)

पट्मिनिका — मधुकरिके ! मधुकरिके ! जल्दी आओ । (प्रवेश कर)

मधुकरिका - सिख ! यह मै हूँ (यह मैं आ गई) क्या किया जाय ? पद्मिनिका - सिख ! तुम क्या नहीं जानती हो कि राजकुमारी पद्मावि सिर की पीड़ा से दुशखित हैं। मधुकरिका-हिद्ध। [हा धिक्।]

पर्मिनिका—हला ! गच्छ सिग्घं, अय्य अवन्ति सं सद्दावेहि । केवलं भट्टि-दारिगाए सीसवेदणं । एवव णिवेदेहि । तदो सअं एवव आगमिस्सदि । [हला ! गच्छ शीक्षम्, आर्यामवन्तिकां शब्दायस्य । केवलं भतृदारिकायाः शीषंवेदनामेव निवेदय । ततः स्वयमेशगमिष्यति ।]

मधुकरिका — हला ! कि सा करिस्सिदि ? [हला कि सा करिष्यिति ? ]
पद्मिनिका — प्रा खु दाणि महुराहि कहाहि भट्टिदारिआए सीसवेदणं विणो•
देदि । [सा खिल्ददानीं मधुरायिः कथाभिर्भर्तृ दारिकायाः शीर्षवेदनां विनोदयित ।]

मधुक्रिका - - हा ! = हन्त !, विक् = धिक्कारोऽस्ति, पदिमदं विषाद-बोधकम्।

पद्मिनिका - हला ! = सिख !, शीघं = सत्वरं, गच्छ = वर्ग । आर्यां = मान्याम्, आविन्तकाम् = एतदिभिषेयां, वासवदत्तामिति भावः, शब्दायस्व = शब्दं कुरु । केवल = मात्रं, भतृ दारिकायाः = राजकुमार्याः, शीपंवेदनां शीपंस्य = यस्तकस्य, वेदनां = पीडामेव, निवेदय = श्रावय । ततः = तदनन्तरं, स्वयमेव = वर्ननेव, आगिमव्यति = आत्रजिष्यति, साऽऽयिऽऽवन्तिकेति शेषः ।

मधुकरिका — हला = सिख, सा = आविन्तिका, कि = कार्यं, करिष्यसि = सम्पादियव्यसि ?

पद्मिनिका—सा = बाविन्तका, वासवदत्तेति शेषः, खलु = निश्चयेन, इदानीं = सम्प्रति, मधुराभिः = मनोज्ञाभिः, कथाभिः = प्रवन्धकत्वनाभिः, "प्रवन्धकत्वना कथा"-इत्यमरः, भर्नुदारिकायाः = राजकुमार्याः पद्मावत्या इति भावः, शीर्षवेदनां = मस्तकसन्तापं, विनोदयति = अपनयति ।

मधुकरिका - हाय ! धिक्कार है।

पर्मिनिका — सिख । शीघ्र आओ । आर्या आविन्तिका को बुला लाओ । राजकुमारी की सिर की पीड़ा को ही केवल बताओ । तब वे स्वयं हो आर्येंगी ।

मधुकरिका - स्व ! व वया करेंगी ?

पर्मिनिका—इस समय वे सुन्दर कहानियों से राजकुमारी की सिर-पीड़ा को दूर करेंगी। मधुक्रिका—-जुज्जइ। किंह संअणीअं रहदं भट्टिदारिआए ? | युज्यते। कुत्र शयनीयं रिवतं अतृ दारिकायाः ? ]

पद्सिनिका — समुद्गिहिहे किल सेज्जा त्थिण्णा । गच्छ दाणि तुवं अहं वि भट्टिणो णिवेदणत्यं अय्यवसन्तव अण्णेसामि । [समुद्रगृहके किल शब्यास्तीर्णा । गच्छेदानी स्वस् । अहमि भतुं निवेदनार्थमार्यवसन्तकयन्विष्यामि । ]

मञ्जू हरिका — एव्यं होडु ( निष्क्रान्ता ) [ एवं भवतु ! ]

पद्मितिका -- किंह दाणि अय्वसन्तअं पेक्खामि ? [ कुत्रैदानीमार्यवसन्तकं प्रथामि ? ]

मधुक्ररिका -- युज्यते = सम्भाव्यते इति भावः । कुत्र = कस्मिन् स्थले, शयनीयं = शय्या, रचितं = सजिततं, भतृ दारिकायाः = राजकुमार्याः पद्मावत्या इति भावः ?

पद्मिनिका-समुद्रगृहके = एतदिभिधेये गृहे, किल = निश्चयेन, शय्या = शयनीयम्, आस्तीणां = किलाता । त्वं = भवती मधुरिकेति यावत्, इदानीं = सम्प्रति, गच्छ = व्रज । अहमपि = पद्मिनिकाऽपि, भतुः = स्वामिनः, उदयन-स्येति भावः, निवेदनार्थं = विज्ञापनाय, आर्यवसन्तकम्-आर्यश्च = पूज्यश्चासी वसन्तकः = विद्यकः, तम्, अन्विष्यामि = गवेषयामि इति भावः।

मधुकरिका--एवम्= इत्यम्, भवतु = अस्तु । ( निष्क्रान्ता=निर्गता, रङ्ग-सन्दादिति शेषः ।

पर्मिनिका--कुत्र = कस्मिन् स्थाने, इदानीं = साम्प्रतम्, आयंवसन्तकः = पूज्यविद्वकः, अस्तीति शेषः । पश्यामि = विलोक्यामि ।

मञुकरिका — ठीक है। राजकुमारी का विस्तर कहाँ लगाया गया है ? पट्मिनिका - समुद्रगृह नामक भवन में विद्यावन लगाया गया है। अब तुम जाओ। मै भी राजा को निवेदन करने के लिए आर्य वसन्तक को ढुँढती हूँ।

मधुकरिका--ऐसा ही हो। ( निकल जाती है)। पट्मिनिका-इस समय आर्य वसन्तक को कहा देखूँ?

### ( ततः प्रविशति विद्षकः । )

विद्षकः — अज्ज खु देवीविओअविहुरहिशंशस्य तत्तहोदो वच्छराअस्य पदुः मावदीपाणिग्गहणसमीरिअस्य अच्चन्तसृहावहे मङ्गलोसवे मदणिगदाहो बहिअदरं वड्ढइ। (पद्मिनिकां विलोक्य) अिय ! पदुमिणिआ ? पदुमिणिए ! कि इह वत्तदि ? [अद्य खलु देवीवियोगिविधुरहृदयस्य तत्र भवतो वत्सराजस्य पद्मावतीः पाणिग्रहणसमीरितस्यात्यन्तसृखावहे मङ्यलोत्सवे मदनागिनदाहोऽधिकतरं वर्धते। अिय ! पद्मिनिका ? पद्मिनिके ! किमिह वर्तते ? ]

पद्मिनिका-अय्य ! वसन्तअ ! कि ण जाणासि तुदं-भट्टिदारिआ पदुमावती

(ततः = तदनन्तरं, विदूषकः = वसन्तकः, प्रविशति = प्रवेशं करोति । )

विद्रषक:--अद्य = अस्मिन् दिवसे, खलु- निश्वयेन, देवीवियोगविधुरहृदयस्य-देव्याः वियोगः, तेन विधुरं हृदयं यस्य स तथोक्तः, महादेवीवासवदत्ताविरह्वयिवचेतसः, तत्रभवतः = माननीयस्य, वत्सराजस्य = वत्सदेशाधिपस्योदयनस्येति यावत्, पद्मावतीपाणिग्रहणसमीरितस्य-पाणेः ग्रहणं पाणिग्रहणं,
पद्मावत्याः पाणिग्रहणं तेन समीरितस्य, पद्मावत्युद्वाहप्रेरितस्येति यावत्,
अत्यन्तमुखावहे = अत्यधिकानन्दप्रदे, मङ्गलोत्सवे = मङ्गलमये समये, मदनाग्निदाहः = कामाग्निज्वाला, अधिकतरम् = अत्यधिकं, वर्धते = परिदर्धते ।
(पद्मिनिकां = एतन्नामिकां दासीं, विलोवय = अवलोवय ) अयि ! सम्बोधनेऽव्ययं,
पद्मिनिकां ? = एतदिभिधेया दासीं ? पद्मिनिके !, इह = अस्मिन् स्थाने, किमिति
प्रश्ने, वर्तते = क्रियते ?

पद्मिनिका—आर्य ! = मान्य !, वसन्तक ! = विदूषक !, किमिति प्रश्ने• न = नहि, जानासि = वेत्सि, त्वं = भवान, यदिति शेषः, भर्नुदारिका = राज,

# ( तब विदूषक प्रवेश करता है )

विद्षक--आज महादेवी वासवदत्ता के विरह से व्यथित मन वाले तथा पद्मावती के विवाह से विषय सुख में प्रेरित आदरणीय वत्सराज के अत्यन्त सुखद मङ्गल उत्सव में कामाग्नि का सन्ताप अत्यधिक बढ़ रहा है। (पद्मिनिका को देखकर) पद्मिनिके! यहाँ क्या हो रहा है? (यहाँ क्या कर रही हो?)

पद्मिनिका — आर्य वसन्तक ! "राजकुमारी पद्मावती सिर की पीड़ा से

सीसवेदणाए दुः खाविदेति । [ आयं ! वसःतक ! कि न जानासि स्वं भतृ दारिका पद्मावती शीषंवेदनया दुः खितेति । ]

विद्रवकः — भोदि ! सच्चं ? ण जाणामि । [भवति ! सत्यं ? न जानामि । ]

पद्मिनिका—तेण हि भट्टिणो णिवेदेहि णं । जाव अहं वि सीसाणुळेवणं
तुवारेमि । [तेन हि भत्रें निवेदयैनाम् । यावदहमि शीर्षानुलेपनं त्वरयामि । ]

विद्रवकः — कहि सञ्जणीअं रइदं पदुमावदीए ? [सुत्र शयनीयं रिवतं
पद्मावस्याः ? ]

कुमारी, पद्मावती = एतदिभधेया, मगधराजभिगनी, शीर्षवेदनया-शीर्षस्य, मस्त-कस्य वेदनया = पीडया, दु:खिता = पीडिता अस्तीति शेषः, इति = इत्यम्।

विदूषक:-भवति !=माननीये !, सत्यम् ?=इथ्यम् ? न=निहः, जानामि= वेधि ।

पद्मिनिका—तेन = अनेन कारणेन, हि = निश्चयेन, भर्ने = स्वामिने, उदयनायेति भावः, एनां = पद्मावतीदणां, निवेदय = विज्ञापय । यावदिति वावयालङ्कारे, अहं = पद्मिनिकाऽपि, शीर्षानुलेपनं = मस्तकविलेपनौषषमिति यावत्, तत्प्रसादनार्थमिति शेषा, त्वरयामि = त्वरां करोमि ।

विदूषक: - कुत्र = किस्मन् स्यले, पद्मावत्याः = उदयनभायिषाः, शय-नीयं = शय्या, रचितं = सज्जितमस्तीति ?

दु: खित हैं ' क्या आप इसे नहीं जानते हैं ?

विद्षक--माननीये ! वया सचमुच ? मैं नहीं जानता हूँ।

पट्मिनिका--तब आप इसकी सूचना शीघ्र ही महाराज ( उदयन ) को दे दें। तब तक मैं भी सिर-दद को हटाने वाले लेप ( विलेपन औषघों ) को हिलाने के लिए शीघ्रता करती हूँ।

विदूषक--पद्मावती की शय्या कहाँ लगाई गयी है ?

पद्मिनिका—समुद्गिहके किल क्षेत्रजा स्थिण्णा । [ समुद्रगृहके किल शब्या स्तीर्णा । ]

विदूषकः--गच्छदु भोदी । जाव अहं वि तत्तहोदो णिवेदहस्सं । [ गच्छतु भवती । यावरहमिप तत्रभवते निवेदिषद्यामि । ]

> ( निष्कान्तौ ) प्रवेशकः ।

( ततः प्रविशति राजा )

राजा-एलाध्यासनितनृवतेः सहशी तनुजां

पद्मितिका — समुद्रगृहके = एतदभिष्ये भवने, किल = निश्चयेन, शय्या = श्यनीयम्; बास्तीर्णा = सज्जिता, वर्तत इति शेषः।

विदूषकः — भवती = त्वं, दासीति भावः, गच्छतु = त्रजतु । यावदिति वानयसीन्दर्ये, अहमपि = विदूषकोऽपि, तत्रभवते = माननीयायोदयनायेति भावः, निवेदिषण्यामि = विज्ञापिषण्यामि ।

( निष्कान्तौ = निर्गती, रङ्गमश्वादिति शेष: ) इति प्रवेशक:

( ततः = तदनन्तरं, राजा = उदयनः प्रविशति = प्रवेशं करोति ) राजा--इलाध्यामवन्तिनुप्रवे · · · · · चिन्तयामि ॥१॥

सन्दर्भप्रसङ्गी--कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य पञ्चमाङ्कसमृद्धतमिदम्यद्यम् । पद्येनानेन राजो-दयन। दग्यां वासवदत्तां स्मरन् खेदं प्रकटयति ।

अन्वयः—-कालक्रमेण पुनरागतदारभारः (अहं) लावाणके हुतवहेन हुताङ्गयप्टि क्लाव्याम् अवन्तिनृश्तेः सहशो तनूजां तां हिमहतां पद्मिनीम् इव चिन्तयामि ॥१॥

पद्मिनिक--समुद्रगृह नामक भवन में ही (उनकी) घरया लगाई गयी है। विद्षक--आप जाँय। तब तक मैं भी महाराज को सूचना दूँगा। (दोनों निकल गये)

प्रवेशक समाप्त

(तब राजा उदयन प्रवेश करते हैं।)

राजा--समय के चक्र (क्रम) से फिर विवाह के भार से युक्त में, लावा-

## कास्त्रक्रमेण पुनरागतदारभारः। लावाणके हुतवहेन हृताङ्गयष्टि तां पद्मिनीं हिमहतास्वि चिन्तयामि ॥ १ ॥

पदार्थ:—कालक्रमेण=समय चक्र से (परिस्थित वश), पुनरागतदारभारा=
फिर से पत्नी के भार से संयुक्त, (बहं = मैं उदयन) लानाणके = लानाणक
नामक गाँव में, हुतबहेन = आग से, हुताङ्गयि = जली हुई अङ्गयि वाली,
इलाइयां = प्रशंसनीय, अवन्तिनृपते: = अवन्ति के राजा की, (महासेन चण्ड
प्रद्योत की) सहशीं = अपने अनुङ्ग, तां = उस, तन्जां = कन्या (वासवदत्ता)
को, हिमहतां = वर्फ से मारी हुई, पिद्मनीं = कमिलनी की, इव = तरह, चिन्तयामि = स्मरण कर रहा हूँ ॥१॥

लालमती व्याख्या—कालक्रमेण-कालस्य क्रमेण समयचक्रेणेति यावत्,
पुनरागतदारभारा-दाराणां भारः 'भार्या जायाः पुम्भूम्नि दाराः''-इत्यमरः,
पुनः आगतो दारभारो यस्य स तथोक्तः = मुहुक्तस्थितकलत्रभरः, परिणीतपद्माः
वतीक इति यावत्, अहमिति शेषः, लावाणके = एतदिभिषेये ग्रामे, हुतवहेन =
पावकेन, ''अग्निर्वेश्वानरो ' हृतभुग्दहनो हव्यवाहनः''— इत्यमरः, हृताङ्गः
यि अङ्गमेव यष्टिस्तां, दग्धदेहलतामिति यावत्, क्लाव्यां=प्रशंसनीयाम्, अवन्तिनृपते। अवन्तीनां नृपतिस्तस्यावन्तिराजस्येति भावः, सहशीं = स्वानुक्षां, योग्यामिति यावत्, तनूजाम् = आत्मजां, तां = वासवदत्तां, हिमहतां - हिमेन = तुषारेण,
हतां = नाशितां, तुहिननाशितामिति भावः, पद्मिनीम् = कमिलनीम्; दव =
यथा, चिन्तयामि स्मरामि ॥१॥

क्तन्दोऽलङ्कारश्च--पद्योऽस्मिन् वसन्तितिलकावृत्तम् । तत्लक्षणं यया---''उक्ता वसन्तितिलका तभजा जगौ गः'' । अलङ्कारश्चात्रोपमा । तद्यया साहित्यदर्पणे---''साम्यं वाच्यमवैधम्यं वावयैवय उपमा द्वयोः'' ।।१।।

णक गाँव में आग से जली हुई, प्रशंसनीया अवन्ति के राजा की योग्य (अपने अनुरूप) उस पुत्री (वासवदत्ता) को बर्फ से ताडित कमलिनी के समान याद कर रहा हूँ ॥ १॥ विद्रुषकः -- नुबरदु तुवरदु दाव भवं [ त्वरेतां त्वरतां तावद् भवान् । ] राजा -- किमर्थम् ?

बिद्वकः--उत्तहोदी पदुमावदी सीसवेदणाए दुनखाविदा। [तत्रभवती पद्मावती शीष्वेदनया दुःखिता।]

र।जा-कैवमाह ?

विदूषकः -- पदमिणिआए कहिदं। [ पद्मिनिकया कथितम्।] राजा -- भोः ! कष्टम्,

रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां

विदूषक:--तार्वादिति वाक्यालङ्कारे, भवात् = त्वमुदयनः इति भावा, हवरतो = त्वरां विधेहि, त्वरतां = त्वरां विधेहि।

राजा -- किमर्थं = कस्मात् कारणादिति भावः।

विदूषक:--तत्रभवती = माननीया; पद्मावती = उदयनभार्या, शीर्ष-वेदनया = शिरोव्यथया, दुःखिता = पीडिताऽस्ति ।

राजा--का, एवम् = इत्थं, आह = जगाद ?

विद्रषक:--पद्मिनिकया=एतदिभिधेयया पद्मावतीचेट्येति भावः, कथितं=
सुचितम्।

राजा--भोः = अरे !, कब्टं = दुःखमस्तीति शेवः।

सन्दर्भप्रसङ्गौ —कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामित्यभिषेयस्य नाटकस्य पञ्चमाङ्कात् समुद्धतमस्ति पद्यमिदम् । अनेन पद्येन पद्मावतीक्षिरोव्यथां श्रुत्वा राजोदयनस्तामिष वासवदत्तामिव चिन्तयित ।

विद्षक -- आप जल्दी करें, जल्दी करें। राजा -- क्यों?

विद्षक--माननीया पद्मावती सिर की पीड़ा से व्याकुछ हैं।

राजा -- किसने ऐसा कहा ?

विद्षक - पद्मिनिका ने कहा।

राजा-भोह! कष्ट है।

सौन्दर्यं—सम्पत्ति और गुणों से युक्त प्रिया (पद्मावती) को पाकर मेरा आज शोक कुछ कम साहुआ था। पहले के (भाग्य के) आ वात

## लब्ब्बा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः । पूर्वाभिघातसङ्जोऽप्यनुभूतदुःखः

अन्वयः--हपिश्रया समुदितां गुणतद्य युक्तां प्रियां लब्ब्वा अद्य मम शोकः मन्द इव (सञ्जातः) । पूर्विभिघातस्व अनुभूतदुः खः (अहम्) अपि पद्मावतीम् धपि तथैव समर्थयामि ॥२॥

पदार्थं:-- रूपश्रिया = रूप सम्पत्ति से, समुदिता = समुन्तत (संयुक्त),
गुणतः = गुणों से, युक्तां = युक्त, त्रियां = त्रिया (पद्मावती) को, लब्दवा ==
प्राप्त कर, लद्य = आज, मम = मेरा (उदयन का) शोकः = शोक, मन्द इव ==
मन्द (कम) सा, (सञ्जातः = हो गया था)। पूर्विभिघातसरुजः = प्रथम
लाघात (चोठ से पीड़ित, अनुभूतदुःखः = दुःख का लनुभव करने घाला, लहं=
में, पद्मावतीं = पद्मावती को, अपि = भी, तथैव = उसी तरह होने की, समर्थंयामि = सम्भावना कर रहा हूँ ।।२।।

लालमती व्याख्या — रूपश्चिया — रूपमेव श्रीः रूपशीः तया, "सम्पत्ति। श्रीइच लक्ष्मीइच" — इत्यमरः, सौन्दर्यसम्पत्येति भावः, समुदितां = समुन्नतां संयुक्तामिति भावः, गुणतः = दयादाक्षिण्यादिगुणैः, च = तथा, युक्तां = सम्पन्नां, प्रियां = वल्ङभां, पद्मावतीमिति भावः, लङ्ग्वा = प्राप्य, अद्य= अधुनेति भावः, मम = मे उदयनस्येतिभावः, वासवदत्ताविरहितस्येति तात्पर्यं, शोकः = मन्युः, "मन्युशोको तु शुक् स्त्रियाम्" — इत्यमरः, वासवदत्ताविषयक इति भावः, मन्द = मन्यर, इव = यथा, सञ्जात इति शेषः। प्रविश्विधातस्य काः — पूर्वदेचासौ अभिवातः पूर्वभिवातः, रुजया सहितः सरुनः, पूर्वभिवातेन सरुनः पूर्वभिवातसरुनः, प्रयमदैवप्रहारपीडित इति भावः, अनुभूतदुःखः — सनुभूतं = निविष्टं, दुःखं = कष्टं येन स तथोक्तः, निविष्टकष्टः, पद्मावतीं = एतन्नामिकां नवोढाम्, अपि, मगधराजकुमारीमपीति भावः, तथा एव = तेनैव प्रकारेण, वासवदत्तामिव विनाशं प्राप्यन्तीमिति यावत् समर्थंयामि=सम्भावयामि।

से पीड़ित होकर दुःख का अनुभव करके पद्मावती की भी उसी (वासवदता) की तरह होने वाली सम्भावना कर रहा हूँ। तो पद्मावती किस स्थान में है?

#### पद्मावतीनिप तथैव समर्थयामि ॥ २ ॥

अथ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती ?

विद्र**षकः--**समुद्दगिहके किल सेज्जा त्थिण्णा । [समुद्रगृहके किल शया। स्तीर्णा ।

राजा-तेन हि तस्य मार्गमादेशय।

विदूष हः - एदु एदु भवं। [ एत्वेतु भवान्।]

( उभौ परिकामतः । )

विदूषक:-इदं समुद्दिशहकं। पविसदु भवं। [ इदं समुद्रगृहकम् । प्रविश्वतु भवान्।]

छन्दोऽलङ्कारश्च—पद्येऽस्मिन् धसन्तितिलकावृत्तम् । तद्यया--''उक्ता वसन्तितिलका तभजा जगौ गः'' । अलङ्कारश्चात्रोत्शेक्षा सम्भावनायाम् । तद्-यया साहित्यदर्पणे--''भवेतसम्भावनोत्शेक्षा प्रकृतस्य परात्मना'' ।

अधेति प्रविवयम् । कस्मिन् प्रदेशे = कस्मिन् स्यले, पद्मावती = एतन्ता-मिका ममोदयनस्य भार्येति भावः, वर्तते = अस्ति ?

विदूषकः -- प्रमुद्रगृहके = एतदभिधेये भवने, किल = निश्ववेन, शय्या = शयनीयम्, आस्तीर्णा = सज्जिता । पद्मावत्याः शय्या मनोज्ञे समुद्रगृहके रिचता वर्तन इति भावः ।

राजा-तेन = अनेन कारणेन, हि = निश्चयेन, तस्य = समुद्रगृहकस्य, मार्गं = पन्यानम्, आदेशय = दर्शयेति भावः।

विदूषक:—एतु = आगच्छतु, एतु = आगच्छतु, भवान् = साननीयो राजो-दयन इति भावः।

( उभी = उदयनवसन्तकी, परिकामतः = परिभ्रमतः )

विदूषकः—इदम् = एतत्, पुरोह्हयमानमिति भावः, समुद्रगृहकम् = एतदिभिधेयं भवनम् । भवान् = माननीयोदयनः, प्रविशतु = प्रवेशं विधेहि ।

विद्षक—समुद्रगृह नामक भवन में ही उनका विस्तर लगाया गया है। राजा—नो उसका रास्ता दिखलाइए। विद्षक—आइए आइए, आप।

(दोनों घूमते हैं)

विदूषक--यह समुद्रगृह है। आप प्रवेश करें।

राजा-रूवं प्रविश।

विद्रवकः — भो ! तह ( प्रविष्य ) अबिहा ! चिठ्ठदु चिट्ठदु दाव भवं । [भोः ! तथा । अविहा ! तिष्ठतु तावदु भवान् । ]

राजा--किमथम् ?

विदूषकः-एसो खुँ दीपप्पभावसूइदरूवो वसुधातले परिवत्तमाणो अज्जं का-स्रोअरो । [एष खलु दीपप्रभावसूचितरूपो वसुधातले परिवर्तमाना अयं काकोदरः।]

राजा--( प्रविध्यावलोक्य सिस्मितम् ) अहो सर्पव्यक्तिवैधेयस्य ।

राजा-पूर्वं = प्रथमं, प्रविश = प्रवेशं कुरु, त्वं विदूषक इति शेषः।

विदूषक: भोः != हे श्रीमन् !, तथा = त्वदाज्ञानुरूपं करोमीति भावः । ( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ) अविहा ! इति आश्चर्येऽव्ययपदम् । तिष्ठतु तिष्ठतु = त्वया निरूप्यतामिति यावत्ः, तावदिति वाक्यसीन्दर्ये ।

राजा-किमथंम् = किमस्ति कारणमत्रेति भावः।

विदूषक: — खलु = निश्चयेन, एषः — अयम्पुरोहश्यमान इति भावः, दीप॰ प्रभावसूचितरूपः — दीपस्य प्रभावस्तेन सूचितं रूपं यस्य स तथोकता = प्रदीप॰ महिमज्ञापिताकारः, वसुधातले — वसुधायाः तले = पृथिवीतले इति भावः, परिवर्तमानः — चेष्टमानः, अयम् = एषः, काकोदरः = सर्पः, ''कुण्डली गूढपा॰ च्चकुःश्रवाः काकोदरः फणी''— इत्यमरः, अस्तीति शेषः।

राजा—(प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, अवलोवय = वीक्ष्य, सस्मितं—स्मिन्तेन सहितं) अहो ! आश्चर्ये व्ययपदम् । सर्पे व्यवितवैधेयस्य - सर्पस्य व्यविता = ज्ञानं सर्पं विधेयं = सर्पं ज्ञानिमित भावः, विधानुं योग्यं विधेयं, विधानिमत्यर्थः। विधेय्यस्य अयं वैधेयः, सर्पं व्यवतो वैधेयो = मूखं स्तस्य सर्पं ज्ञानमूखं स्थेति यावत्, 'अज्ञो मूढ्यथाजातमूखं वैधेयवालिशाः''—हत्यमरः । आश्चर्यम् मूखं प्रवेषं विद्वकः, यो हि दृश्यमानममुं वस्तुविशेषं सर्पे छ्वेण गृह्णातीति तात्पर्यम् ।

राजा--पहले तुम प्रवेश करो।

विद्षक — जी ! अच्छी बात है। (प्रवेश कर) स्रोह ! ठहरिये, आप ठहरिए।

राजा--वयों ?

विद्षक — दीपक के प्रकाश से रूप देखा गया, जमीन पर रेंगता हुआ। यह साँप है।

राजा — ( प्रवेश कर और देखकर मुस्कराहट पूर्वक ) अहो ! मूर्ख को साँप की प्रतिति हो गयी है।

#### ऋज्वायतां हि मुखतोरणस्रोत्तमालां श्रष्टां क्षिती स्वमवगच्छिति मूर्खं ! सर्पम् । मन्दामिलेन निशि या परिवर्तमाना किञ्चित् करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३ ॥

सन्दर्भप्रसङ्गी — कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिवेयस्य नाटकस्य पञ्चमाङ्कात् समुद्धतमिदम्पद्यमस्ति । पद्य-नानेन वत्सराजोदयनो विद्षकस्य सर्पभ्रममपद्यारयति ।

अन्वयः —हे मूर्खं ! त्वम् ऋज्वायतां क्षिती अष्टां मुखतोरणलोलमालां सर्पम् अवगच्छित । या निश्चि मन्दानिलेन किन्दित्रियतंमाना भुजगस्य विचे-

पदार्थ --हे मूर्खं! = रे मूर्खं!, त्वं = तुम (वसन्तक), ऋज्वायतां = सीधो और लम्बी, क्षिभी = पृथ्वी पर, अध्यां = गिरी हुई, मुखतोरणलोल-सालां = बहिर्दार पर लटकती हुई चञ्चल (हिलती डुलती) माला को, सपं = सांप, अवगच्छिम् = समझ रहे हो। या = जो माला, निश्च = रात में, मन्दा-निलेन = मन्द-मन्द हवा से, किञ्चित् = कुछ, परिवर्तमाना = कम्पित होती हुई, भुजगस्य = सांप की, विचेष्टितानि = चेष्टाओं को, करांति = कर रही है।

लालमती व्याख्या—हे मूर्खं! = रे बालिश !, "अज्ञे मूढयथाजातमूर्खं वैवेयबालिशाः"—इत्यमरः, त्वं = विदूषकः, ऋ ज्ञायतां ऋ जुः = सरला चानौ धायता = विस्तृता, तां, सरलिवस्तृतामिति भावः, क्षितौ = भृिव 'क्षोणिज्यि काइयपी क्षितिः'—इत्यमरः, अव्हां = च्युतां, मुखतोरणलोलमालां—मुखं च तत्ते रेणं, तिस्मन् लोला चासौ माला तां प्रधानबिद्धारचलस्र निर्मित भावः, सर्पम् = अहिम्, ''सर्पः पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिभ्रुजङ्गभः''—इत्यमरः, अवग्च्छिस = जानासि । या = मुखतोरणचपलस्रक्, मन्थरवायुनेति यावत्, किश्चित् = स्तोकम्, परिवतं माना = विचेष्टमाना, सतीति होषः, भुजगस्य = सर्पस्य, विचेष्टितानि = विवतं नकमिष्ण, करोति = विद्धाति ।

धारे मूर्ख ! तुम सीधी और लम्बी जमीन पर गिरी हुई मुख्य द्वार की हिलती हुई बन्दनवार (तोरण माला) को सर्प समझ रहे हो, जो रात में हल्के वायु से (प्रेरित हो) हिलती हुई सौंप को कुछ क्रियाये (चेष्टाएँ) कर रही है ।।३।।

विदूषका--( निरूप्य ) सुट्ठु भवं भणादि । ण हु अभं काओअरो । (प्रविश्यावलोक्य ) तत्तहोदी पदुमावदी इह आअच्छिअ णिग्गदा भवे । [सुट्ठु भवान् भणति । न सल्वयं काकोदरः। तत्रभवती पद्मावतीहागस्य निर्गता भवेत् ।]

राजा--वयस्य ! अनागतया भवितव्यम् । विद्रषकः--कहं भवं जाणादि ? [क्यं भवान् जानाति ? ] राजा--किमन्न जेयम् ? पश्य,

छन्दोऽलङ्कारश्च — पद्योऽस्मिन् वसन्तितिलकावृत्तम् । अलङ्कारश्चात्र निश्चयः । तद्यथा साहित्यदर्षणे — ''अन्यन्निषिष्य प्रकृतस्थापनं निश्चयः पुना''।

विदूषक:—( निरूप = निर्वण्यं, अवलोक्येति यावत् ) सुष्ठु = शोभनमुचितिमिति भावः, भवान् = उदयनः, भणित = कथयति । न = निह, स्रु =
निरूचयेन, अयम् = एषः, काकोदरः - काकस्येव उदरं यस्य स तथोक्तः काकोदरः
= सर्पः, "कुण्डली गूढपाच्चक्षुःश्रवाः काकोदरः फणी''— इत्यमरः । ( प्रविश्य =
प्रवेशं कृत्वा, अवलोक्य = वीक्ष्य) तत्रभवती = माननीया, पद्मावती = एतदिभिधेया
नवोढा महाराज्ञी, इह् = अस्मिन् समुद्रगृहके, आगत्य = आगमनं कृत्वा, निर्गता
= निष्कान्ता, भवेत् = स्यात् ।

राजा —वयस्य ! = मित्र !, अनागतवा—न आगताऽनाग तातया अना-यातयेति भावः, भवितव्यं = भाव्यम् ।

विदूषकः—कथं=केन प्रकारेण, भवान्=उदयना, जानाति=अवधारयति ।
राजा —अत्र = अस्मिन् विषये, पद्मावत्या अनागमने इति भावः, किमिति
प्रक्ते, ज्ञेयं = ज्ञातव्यम् । पश्य = विलोकय ।

विदूषक—(देखकर) आप ठीक कहते हैं। यह सौंप नहीं है। (प्रवेश कर और देखकर) आदरणीय पद्मावती यहाँ आकर निकल गयी होंगी।
राजा — मित्र ! वे (पद्मावती) नहीं आई हुई होंगी।
विदूषक—आप कैंसे जानते हैं ?
राजा — इसमें क्या जानना है ? देखो—

## शस्या नावनता तथास्तृतसमा न व्याकुरुप्रच्छवा न क्लिष्टं हि शिरोपधानममलं शीर्षाभिघातौषधैः।

सन्दर्भप्रसङ्गौ--कविताविनताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तामित्यभिषानस्य नाटकस्य पञ्चमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यमस्ति । पद्येनानेन राजा पद्मावत्याः समुद्रगृहके अनागमकारणमुपस्थापयति ।

अन्वय:—हि शया अवनता न, तथा आस्तृतसमा व्याकुलप्रच्छदा न। अमलं शिरोपधान शीर्षाभिधातीषधैः क्लिष्टं न। रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं काचित् शोभा न कृता। प्राणी रुजा शयनं प्राप्य पुनः शीद्रं स्वयं न मुश्चिति।

पदार्थ:— हि = वयों कि, धय्या = शय्या, न = नहीं, अवनता = झुकी नहीं है, तथा = और, आस्तृतसमा = (विस्तर ) जैसा विछा था वैसा ही है, व्याकुल प्रच्छदा = चादर सिकुड़ी हुई, न = नहीं है, अमलं=स्वच्छ, शिरोपधानं = तिकया, शीर्षिभिवातौषधै: = िर-दर्द की औषधियों से, विल्डंट = मैला, न = नहीं है, रोगे = रोग को अवस्था मे, दिष्टिविलोभनं जनियतुं = औंखों को लुब्ध करने (खाँखों को बहलाने ) के लिए, काचित् = कोई, शोभा = सजावट (चित्रलेखन बादि), न = नहीं, कृता = की गई है। प्राणी = जीव (व्यक्ति), रुजा = रोग से, शयनं = शय्या को, प्राप्य = प्राप्त कर, पुनः = िकर, शीद्रं = शीद्रा ही, स्वयं = खुद, न = (उसे) नहीं, मुश्वित = छोड़ता है।।।।।

लालमती व्याख्या—हि = यतः, शय्या = शयनोयं, न = निह, अवनता = शरीरभारेण निम्नोभूता, तथा = तेनैव प्रकारेण, आस्तृतसमा-आस्तृता चासौ समा आस्तरणवस्त्राच्छादिता पूर्वरूपा, व्याकुलप्रच्छदा-ज्याकुल। = सङ्कुचितः, विवर्तनैरिति शेषः, प्रच्छदः = प्रच्छादकाम्बरं, यस्याः सा तथोक्ता, शरीरिववर्तनैश् सङ्कुचितिनचोला इति भावः, न = निह, शय्याऽस्ति इति शेषः, अमलं= स्वच्छं, शिरोपधान-शिरसः = मस्तकस्य "उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं मूर्धान

शब्या झुकी हुई नहीं है, चादर पहले के समान है, शरीर के लोट-पोट करने से सिकुड़ी भी नहीं है। स्वच्छ तिकया सिर के दद की दवाओं से गन्दा नहीं हुआ है। रोग में आँखों को लुभाने के लिए दीवालों पर कोई सजा-

## रोगे दृष्टिविलोभनं जनियतुं शोभा न काचित् कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुननं शयनं शीर्घा स्वयं मुञ्चित ॥४॥

विद्वकः — तेण हि इमिन्स सय्याए मुहृत्तकं उविविस्थ तत्तहोदि पिडवालेदु भवं। [तेन ह्यस्यां शय्यामां मुहूर्तंकमुपिबश्य तत्रभवतीं प्रतिपालयत् भवान्।]

मस्तकोऽस्त्रियाम्"—उत्वमरः, उपघानं = उपवर्दः "उपघानं तूपवर्दः" इत्यमरः, उत्तमाङ्गोपवर्द्ध इति यावत्, शीर्षाऽभिघातौषधैः—गीर्षस्य = मस्तकस्य, उपघातः= वेदना, तस्य औषघानि तैः, मस्तकव्यणौषधैरिति यावत्, क्लिष्टं = सकत्मसं न = नित्, रोगे = रुजि, इष्टिविलोभनं—इष्ट्योः = नयनयोः "लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी इग्द्द्धी"—इत्यमरः, नयनाकर्षणमिति यावत्, जनिम्नुम् = उत्पादयितुं, काचित् = कापि, शोभा = भित्तिषु चित्रादिरचना, न = नित्, कृता = सम्पादिता, प्राणी = जीवो जनो वा, रुजा = रोगेण हेतुना, णयनं = श्राया, प्राप्य = आसाद्य, पुनः = गुहुः, शीद्यं=सपिद "शीद्यं सपिद तत्क्षणे"—इत्यमरः, स्वयम् = आत्मना, न = नित्, मुश्चिति = जहाति । व्यथावैकल्येन रोगी अन्यत्र स्थानमासादितुं तत्क्षणमेव शयनं त्यक्त्वा न गन्तुमभिल्यतीति भावः ।

छन्दोलङ्कारश्च—१द्योऽस्मिन् शाद्गं लिविक्कीडितं वृत्तम् । तद्यया—''सूर्याश्वै-र्भमजस्ततः सगुरवः शाद्गं लिविक्कीडितम्'' । अलङ्कारश्चात्रानुमानम् । तद्यया साहित्यदर्पणे—''अनुमानं तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य साधन'त्'' ।

विदूषकः —तेन = कारणेन, हि वाक्यालङ्कारे, अस्यां = पुरोवर्तमानायां, शब्दायां = शयनीये, मुहूर्तकं = स्वत्यकालम्, उपविद्य, तत्रभवतीं = माननीयां पद्मावतीमिति भावः, भवान् = उदयनः, प्रतिपालयतु = प्रतीक्षां कुरु।

वट (चित्राङ्कन आदि ) नहीं की गई है। रोग के कारण विस्तर पर जाकर मनुष्य अपने आप ही शीघ्र विस्तर नहीं छोड़ता है।।४।।

विद्षक—तो इस विस्तर पर कुछ देर बैठ कर आप उनकी प्रतीक्षा करें।

राजा--बाढम् । (उपविषय) वयस्य ! निद्रो मा वाघते । कथ्यतो काचित् कथा।

विद्वकः—अहं कहइस्सं । हो ति करेदु अत्तभवं । [ अहं कथविष्यामि । हों इति करोल्वप्रभवान् । ]

राजा--बाढम्।

विद्वकः — अत्य णअरी उज्जइणी णाम । तिह अहिअरमणीआणि उदअ-ह्वाणाणि वत्तन्ति किल । [ अस्ति नगयुं ज्जयिनी नाम । तत्राधिकरमणीयान्युदकः स्नानानि वतंन्ते किल । ]

राजा —बाढं = शोभनम् । ( उपविष्य ) वयस्य ! = मित्र !, वाम् = उदयनं, निद्रा = शयनं 'निद्रा तु शयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि"—इत्यमरः, बाधते = सीदति । काचित् = कापि, कथा = प्रबन्धकल्पना, ''प्रबन्धकल्पना कथा''—इत्यमरः, कथ्यता = भण्यताम्, निशाम्यतामिति भावः, त्वयेति शोषः ।

विदूषक:--गहं = विदूषकः, कथिष्यामि । हो इति = हूँ हूँ इत्याकारको व्विनिरिति भावः, अत्रभवान्=माननोयो राजोदयन इति भावः, करोतु=विद्धातु ।

राजा-बाढम् = युक्तम्।

विदूषक2—उज्जयिनी नाम विशालेतिनामिका, ''विशालोज्जयिनी समे'' इत्यमरः, नगरी = पुरी, अस्ति = वर्तते । तत्र = तस्यामुज्जयिन्याम्, अधिकरमणीयानि = अतिशयमनोज्ञानि, उदकस्नानानि—उदकेन स्नान्ति एषु तानि, जलाशयस्थानानीति भावः, वर्तन्ते = विद्यन्ते, किस = निरुचयेन ।

राजा--अच्छा बात है। (बैठकर) मित्र ! मुझे नींद सता रही है। कोई कथा कहो।

विदूषक--मैं कहता हूँ । आप "हूँ हूँ" करिए । राजा--ठीक है ।

विदूषक — उज्जियनी नाम की नगरी है। वहाँ बहुत ही मनोहर स्नान के योग्य तालाब हैं।

राजा-कथमुज्जियनी नाम ?

विद्वकः — जइ अणभिष्पेदा एसा कहा, अण्णं कहइस्सं। [ यद्यनभिष्रेतैयः कथा, अन्यां कथिष्यामि। ]

राजा—वयस्य ! न खलु नाभित्रेतैषा कथा । किन्तु । स्मराम्यवन्त्याविषतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः ।

राजा-कथं = किम्, उज्जीयनी नाम = उज्जीयनीत्यभियेया ?

विदूषक:--यदि = चेत्, अनिभिन्नता-न अभिन्नता = अभीष्टा, अनीष्सि-तेति भावः, एषा = श्राव्यमाणा, कथा = प्रबन्धकल्पना, अन्याम् = उज्जयिनी-सम्बन्धरहितामितरां कथामिति भावः, कथिष्धामि = श्राविष्धामि ।

राजा — न = निह, खलु = निश्चयेन, न = निह, अभिप्रेता = अभीष्सिता, एषा = श्रूयमाणा, कथा = प्रबन्धकल्पना। किन्तु = परन्तु।

सन्दर्भप्रसङ्गी—किवतावीनताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वष्न-वासवदत्तिम्त्यभिषेयस्य नाटकस्य पञ्चमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । पद्येनानेन वत्सराजोदयनः वासवदत्ताहरणकालिकं स्वजनं परित्यजन्त्याः वासवदत्ताया-विचन्नमप्रस्तीति ।

अन्वयः—प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः स्नेहात् प्रवृत्तं नयनाऽन्तलग्नं वाष्पं मम एव उरसि पातयन्त्याः अवन्त्या अधिपतेः सुतायाः स्मरामि ।

पदार्थ:—प्रस्थानका ले = प्रस्थान के समय में, स्वजनं = अपने आत्मीय जनों (माता पिता आदि) को, स्मरन्त्याः = स्मरण करती हुई, स्नेहात् = प्रेम के कारण, प्रवृत्तं = निकले हुए, नयनान्तलग्नं = आंखों की कोर में लगे हुए, वाष्पम् आसूओं को, मम=मेरे, एव=ही, उरिंस = छाती पर, पातयन्त्याः = गिराती हुई, अवन्त्याः = अवन्ति के, अधिपतेः = राजा की, सुतायाः = पुत्री का (वासवदत्ता का), स्मरामि = याद कर रहा हूँ।

राजा - वया उज्जियनी नाम की नगरी ?

विदूषक-पदि ! यह कथा पसन्द न हो तो दूसरी कहूँगा।

राजा — मित्र ! यह कथा पसन्द नहीं है ऐसी बात नहीं। परन्तु——
(मेरे साथ उज्जियनी से) प्रस्थान के समय अपने आत्मीय लोगों (माता-पिता

बाब्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं स्तेहान्ममैबोरिस पातयन्त्या। ।। १।। अपि च,

# बहुशोऽज्युपदेशेषु यथा मामीक्षमाणया।

लालमती व्याख्या---प्रस्थानकाले = प्रयाणसमये, उज्बियनीतो वत्स-देशम्प्रतीति शेषः, स्वजनम् = आत्मीयजनं, माता-िषत्रादिकमिति यावत्, स्मरन्त्याः = विचिन्तयन्त्याः, अत एव स्नेहात् = प्रणयात् हेतोः, प्रवृत्तं = जनितं, नयनान्तलग्नं-नयनयोः अन्तौ = प्रान्तभागौ, तयोः लग्नं = सम्पृक्तं, नेत्रकोणसम्बद्धमिति यावत्, वाष्पम् = अश्रु, मम = उदयनस्य, एव, उरिस = वसःस्थले, पातयन्त्याः = मुश्वन्त्याः, अवन्त्याधिपतेः-अवन्त्या = अवन्तिदेशोन उपलक्षितस्य अधिपतेः = अधिपस्य, अवन्त्या अधिपतिरित्ति अवन्त्यधिपतिस्तस्य अवन्त्यधिपतेरितिरूपं, परन्त्वत्र अवन्त्या इत्युपलक्षणे तृतीया, महासेनचण्डप्र-द्योतस्येति भावः, सुतायाः = पुत्र्याः वासवदत्ताया इति भावः, स्मरामि = विचिन्तयामि । अत्र अधीगर्थदयेशां कर्मणीति सृत्रेण कर्मणि षष्ठीप्रयोगः ।।५॥

ल्न्द:—पद्येऽस्मिन् उपजातिवृत्तामुपेन्द्रेन्द्रवज्ययोः सम्मिश्रणात् । तल्लक्षणं यथा—''उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गी, स्यादिन्द्रवजा यदि ती जगी गः''।

#### अपि च = तथा च।

सन्दर्भप्रसङ्गी—कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिद्यानस्य नाटकस्य पश्वमाङ्कात् समुद्धृतमस्ति इदम्पद्यम् । पद्ये-नानेन राजोदयनः वासवदत्ताकृतमाकाशवादनं स्मरति ।

आदि ) को स्मरण करने वाली, आँखों की छोर में प्रेम से निकलने वाली आँसू को मेरी ही छाती पर गिराने वाली अवन्ति के राजा की पुत्री (वासवदत्ता) को स्मरण कर रहा हूँ ॥५॥

#### ( अरेर भी )

उपदेश (वीणा बजाने के शिक्षण) के समय मुझे बार**ःबार** देखने वाली जिस (वासवदत्ता) ने कोण (मेजराव) के गिर जाने पर

# हस्तेन स्रस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम् ॥ ६ ॥

विद्रषकः — भोदु, अण्णं कहइस्सं। अत्य णअरं बह्यदत्तं णाम । तिह किल राजा कंपिल्लो णाम । [भवतु, अन्यां कथिष्ठ्यामि । अस्ति नगरं ब्रह्मदत्तं नाम । तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम । ]

अन्वय: — उपदेशेषु अपि बहुणः साम् ईक्षमाणया ययास्रस्तकोणेन हस्तेन आकाशवादितं कृतम् ॥६॥

पदार्थ:—उपदेशेषु (बीणा वादन के) उपदेश काल में, अपि = भी, बहुश: = अनेक बार, माम् = मुझे, ईक्षमाणया = अपलक देखती हुई, यया = जिसके द्वारा, स्त्रस्तकोणन = कोण से रहित (तार का बना छल्ला गिर चुका है जिससे ऐसे), हस्तेन = हाथ से, आकाशावादितं = आकाश (शून्य स्थान) में ही बीणा बजाने की क्रिया, कृतं = की गई थी।

लालमती व्याख्या — उपदेशेषु = मत्कतृ कवेणुवादनिषक्षणेषु, अपि, बहुषु = अनेकवारं, माम् = शिक्षकमुदयनिमिति यावत्, ईक्षमाणया = विलोकयन्त्या, यया= वासवदत्ताया, स्रस्तकोणेन — स्रस्तः कोणो यस्मात्तेन, 'कोणो वीणादिवादनम्'' = इत्यमरः, च्युतवीणावादनसाधनेनेति भावः, हस्तेन = करेण, आकाशवादितं = व्योमवादितं, शून्यस्थलवादनिमिति भावः, कृत = विहितम्। इत्यम्भूतायाः अवन्त्याधिपतेः सुतायाः वासवदत्तायाः स्मरामीति पूर्वंदलोकेन सह सम्बन्धः।

छन्दः पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्ताम् । तलक्षणं यया — ''वलोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पश्चमम् । द्विचतुष्पादयोर्ह्नस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः'' ॥ ६॥

विदूषकः भवतु = अस्तु । अन्याम् = इतरां, कथां = प्रबन्धकल्पनां, कथांयायाम् = श्राविष्यामि । ब्रह्मदत्तं नाम = एतदिभिष्येयं, नगरं = पुरम्; अस्ति = वतंते । तत्र = तस्मन् ब्रम्हदत्ते नगरे इति भावः, किलेति एतित्ह्यं, काम्पिल्यो नाम = एतदिभिष्यो, राजा = अधियः, आसीदिति शेषः ।

खाली हाथ से ही आकाशवादित ( शून्य स्थान में वादन अर्थात् शून्य स्थान में हाथ चलाने की क्रिया ) किया था ( ऐसी अवन्तिनरेश की पुत्री का स्मरण कर रहा हूँ )।।६।।

विदूषक —अच्छा दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मदत्त नाम का नगर है। वहाँ काम्पिल्य नाम का राजा है। राजा-किमिति किमिति ?

विदूषका - ( पुनस्तदेव ५ठित । )

राजा-मूर्खं! राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पित्यमित्यभिघीयताम् ।

विद्षकः — िकं राआ बहादसो, णअरं कंपिल्लं? [ िक राजा ब्रह्मदसः नगरं काम्पिल्यम्?]

राजा-एवमेतत्।

विदूषकः — तेण हि मृहुत्ताअं पिडवाले वु भवं, जाव ओट्ठगअं करिस्स । राजा बह्मदत्तो, णअरं किपल्लं। ( इति बहुशस्तदेव पिठस्वा ) इदाणि सुणादु भवं। अयि ! सुत्तो अत्ताभवं ? अदिसीदला इअं वेला। अत्ताणो पावारअंगिह्सअ

राजा - किमिति किमिति = किमुक्तं, किमुक्तमिति भावः।

विदूषक:-- ( पुनः = भूहुः, तदैव = पूर्वोक्तकथनमेव, पठति = भणित ।

राजा — मूखं ! = मूढ !, राजा = अधिपः, ब्रह्मदत्तः = एतदिभिधानः, नगरं =पुरं, काम्पिल्यम् एतदिभिधानम् इति = इत्थम्, क्षभिधीयताम् = कथ्यताम् ।

विदूषकः — किमिति प्रश्ने, राजा = अधिपः, ब्रह्मदत्ताः, नगरं = पुरं कास्पिल्यम ।

राजा-एवम् = इत्यम्, एतत् = इदम् ।

बिदूषकः—तेन = हेतुना, हि वाक्यालङ्कारे, मुहूर्तकं=स्वरुपं कालं, भवान्= उदयनः, प्रातपालयतु = प्रतीक्षां करोतु इति भावः, यावदिति वाक्यालङ्कारे, ओष्ठगतं = कण्ठस्थमिति भावः, करिष्यामि । राजा बृह्मदत्ताः, नगरं कास्पित्य-

राजा— क्या कहा ? क्या कहा ?

बिदूषक—( पुनः उसी तरह पढ़ता है।)

राजा-मूर्खं! राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ऐसा कहो।

विदूषक-क्या राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ?

राजा-यह ऐसा ही है।

विदूषक — तो आप कुछ समय तक रुकें (प्रतीक्षा करें), जब तक मैं खोष्ठगत (कण्ठस्य) करता हूँ। राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य। (इस

आअिमस्सं । ( निष्कान्तः ) [ तेन हि मुहूर्तकं प्रतिपाषयतु भवान्, यावदोष्ठगतं किरिष्यामि । राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम् । इदानीं श्रृणोतु भवान् । अिय ! सुप्तोऽत्रभवान् ? अतिशीतलेयं वेला । आत्मनः प्रावारकं गृहीत्वागिमष्यामि । ]

( ततः प्रविशति वासवदका आवन्तिकावेषेण, चेटी च । )

चेटी—्दु एदु लखा। दिढं खु, भट्टिदारिझा सीसवेदणाए दुक्खाविदा।
[ एत्वेत्वार्या दृढं खलु भतृ दारिका शीषंवेदनया दुःखिता। ]

वासवदत्ता — हिंद्ध, किंह संअणीअं रइदं पदुमावदीए ? [ हा धिक् ! कुन्न रायनीयं रिवतं पद्मावत्याः ? ]

मिति अभ्यसित विदूषकः । इदानीं = सम्प्रति, शृणोतु = निशमतु, भवान् = माननीयोदयनः । अयि ! = अरे ! अत्रभवान् = माननीयोदयनः, सुप्तः = अव-सुप्तः, किमिति धोषः ? अतिशीतला = अतिशयशिशिरा, वेला = समयः । आत्मनः = स्वस्य, प्रावारकम् = उत्तरासङ्गे 'दो प्रवारोत्तरासङ्गो समो वृहतिका तथा''—इत्यमरः, गृहीदवा = आदाय, आगमिष्यामि = अविजिष्यामि ।

(निष्क्रान्तः = बहिर्गतः) (ततः = तदनन्तरं, वासवदत्ता=उदयनस्य प्रथमा महादेवी, आवन्तिकावेषेण = आवन्तिकानेपथ्येन, प्रविशति = प्रवेशं करोति, चेटी = दासी, च = तथा, प्रविशति )।

चेटी—एतु = कागच्छतु, एतु = आगच्छतु, आर्या = पूज्याऽऽवन्तिका, दढं = प्रसभं, खलु = निरुचयेन, भतृंदारिका = राजकुमारी, पद्मावतीति भावः, शीर्षवेदनया = शिरोव्यथया, दुःक्षिता = विग्ना, अस्तीति शेषः।

वासवदत्ता—हा धिक् हन्त धिगस्ति । कुत्र=कस्मिन् स्थाने, पद्मावत्याः = दर्शकभिगन्याः, शयनीयं = शय्या, रचितं = सिज्जितमस्तीति शेषः ।

प्रकार बहुत बार पढ़कर) अब आप सुनिए। अरे ! आप सो गये ? यह समय बहुत ठण्डा है। अपना ओढना लेकर आता हूँ। (निकल जाता है)

( तब आविन्तिका के वेष में वासवदत्ता तथा दासी प्रवेश करती हैं ) दासी—आर्या, आइए आइए। राजकुमारी सिर-दर्द से बहुत व्याकुल हैं। वासवदत्ता—हा विक् ! पद्मावती का विस्तर कहाँ रुगाया गया है? राजा-किमिति किमिति ?

विदूषका - ( पुनस्तदेव ५ठित । )

राजा-मूर्खं ! राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पित्यमित्यभिघीयताम् ।

विद्वकः — कि राआ बहादत्तो, णअरं कंपिल्लं? [ कि राजा बहादत्तः नगरं काम्पिल्यम्?]

राजा-एवमेतत्।

विद्रवकः—तेण हि मृहुत्तअं पिडवालेदु भवं, जाव ओट्ठगअं करिस्सं । राजा बह्यदत्तो, णअरं किपल्लं । ( इति बहुशस्तदेव पिठस्वा ) इदाणि सुणादु भवं । अयि ! सुत्तो अत्तभवं ? अदिसीदला इअं वेला । अत्तणो पावारअं गिल्लुअ

राजा -- किमिति किमिति = किमुक्तं, किमुक्तमिति भावः।

विदूषक:-- ( पुनः = मूहुः, तदैव = पूर्वोक्तकथनमेव, पठित = भणित ।

राजा — मूखं ! = मूढ !, राजा = अधिपः, ब्रह्मदत्तः = एतदभिधानः, नगरं =पुरं, काम्पिल्यम् एतदभिधानम् इति = इत्थम्, क्षभिधीयताम् = कथ्यताम् ।

विदूषकः — किमिति प्रश्ने, राजा = अधिपः, ब्रह्मदत्तः, नगरं = पुरं काम्पिल्यम् ।

राजा - एवम् = इत्यम्, एतत् = इदम् ।

बिदूषकः—तेन = हेतुना, हि वाक्यालङ्कारे, मुहूर्तकं=स्वर्त्प कालं, भवान्= उदयनः, प्रतिपालयतु = प्रतीक्षां करोतु इति भावः, यावदिति वाक्यालङ्कारे, ओष्ठगतं = कण्ठस्थमिति भावः, करिष्यामि । राजा बृह्यदत्ताः, नगरं कास्पिल्य-

राजा— क्या कहा ? क्या कहा ?

विदूषक—( पुनः उसी तरह पढ़ता है।)

राजा-मूर्ख ! राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ऐसा कहो !

विदूषक-नया राजा बहादत्त बीर नगर काम्पिल्य ?

राजा-यह ऐसा ही है।

विदूषक — तो आप कुछ समय तक क्कें (प्रतीक्षा करें), जब तक मैं खोष्ठगत (कण्ठस्य) करता हूँ। राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य। (इस

आअमिस्सं। (निष्कान्तः) [ तेन हि मुहूर्तकं प्रतिपाषयतु भवान्, यावदोष्ठगतं किरिष्यामि। राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्। इदानीं श्रुणोतु भवान्। अयि! सुप्तोऽत्रभवान्? अतिशीतलेयं वेला। आत्मनः प्रावारकं गृहीत्वागमिष्यामि।]

( ततः प्रविशति वासवदता आवन्तिकावेषेण, चेटी च । )

चेटी—्दु एदु अरया । दिढं खु, भट्टिदारिआ सीसवेदणाए दुक्खाविदा । [ एत्वेत्वार्या हढं खलु भतृंदारिका शीर्ववेदनया दुःखिता । ]

वासवदत्ता — हिंड, किंह संअणीअं रइदं पदुमावदीए ? [ हा धिक् ! कुन्न शयनीयं रिचतं पद्मावत्याः ? ]

मिति अभ्यसित विद्वेषकः । इदानीं = सम्प्रति, शृणोतु = निशमतु, भवान् = माननीयोदयनः । अयि ! = अरे ! अत्रभवान् = माननीयोदयनः, सुप्तः = अवः सुप्तः, किमिति धोषः ? अतिशीतला = अतिशयशिशिरा, वेला = समयः । आत्मनः = स्वस्य, प्रावारकम् = उत्तरासङ्गं ''द्वो प्रवारोत्तरासङ्गो समो वृहतिका तथा''—इत्यमरः, गृहीदवा = आदाय, आगमिष्यामि = आविष्यामि ।

(निष्कान्त: = बहिगंतः) (ततः = तदनन्तरं, वासवदत्ता=उदयनस्य प्रथमा महादेवी, आवन्तिकावेषेण = आवन्तिकानेपथ्येन, प्रविशति = प्रवेशं करोति, चेटी = दासी, च = तथा, प्रविशति )।

चेटी—एतु = कागच्छतु, एतु = आगच्छतु, आर्या = पूज्याऽऽविन्तिका, हढं = प्रसभं, खलु = निरुचयेन, भतृंदारिका = राजकुमारी, पद्मावतीति भावः, शीर्षवेदनया = शिरोव्यथया, दुःश्विता = विग्ना, अस्तीति शेषः।

वासवदत्ता—हा धिक् हन्त धिगस्ति । कुत्र=कस्मिन् स्थाने, पद्मावत्याः = दर्शकभिगन्याः, शयनीयं = शय्या, रचितं = सिज्जितमस्तीति शेषः ।

प्रकार बहुत बार पढ़कर) अब आप सुनिए। अरे ! आप सो गये ? यह समय बहुत ठण्डा है। अपना ओढना लेकर आता है। (निकल जाता है)

(तब आविन्तिका के वेष में वासवदत्ता तथा दासी प्रवेश करती हैं) दासी—आर्या, आइए आइए। राजकुमारी सिर-दर्द से बहुत व्याकुल हैं। वासवदत्ता—हा विक् ! पद्मावती का विस्तर कहाँ लगाया गया है? चेटो--समुद्गिहके किल सेज्जा त्थिण्णा। [समुद्रगृहके किल घरया स्तीर्णा।

वासवदसा—तेण हि अग्गदो याहि। तिन ह्यग्रतो याहि। ]
( उभे परिकामतः।)

चेटी—इदं समुद्दिगिहकं। पिवसिदु अय्या। जाव अहं वि सीसाणुलेवणं तुवारेमि। (निष्कान्ताः) [इदं समुद्रगृहकम्। प्रविशत्वार्या। यावदहमिप श्रीषांतुलेपनं त्वरयामि।]

वासवदत्ता-अहो ! अकरुणा खु इस्सरा मे । विरहपय्युस्सुअस्स अय्यउत्तास्य

चेटी—समुद्रगृहके = एतदिभिधेये भवने, किल = निश्चयेन, शय्या = शय-नीयम्, आस्तीर्णा = सिज्जिता ।

वासवदत्ता—तेन = हेतुना, हि इति वाक्यसौन्दर्ये, अग्रतः = पुरतः, याहि = चल ।

( उभे = वासवदत्ताचेट्यो, परिकामतः = परिश्रमतः )

चेटी—इदम् = पुरोदृष्यमानमेतत्; समुद्रगृहकम् = एतदभिधेयं भवनम् । आर्या=पृज्याऽऽवन्तिका, प्रविशतु = प्रवेशं करोतु । यावदिति वावयालङ्कारे, अहं= चेटी अपि, शीर्षानुलेपनं = शिरोलेपनौधमिति भावः, आनेतुमिति शेषः, स्वर्यामि = स्वरां विद्धामि ।

वासवदत्ता—महो ! अकरुणाः ......यावच्छियिष्ये । सन्दर्भप्रसङ्गी—कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-

दासी — समुद्र गृह ( नामक भवन ) में शय्या लगाई गयी है। वासवदत्ता — तो आगे बढ़ो।

#### (दोनों घूमती हैं।)

दासी -- यह समुद्रगृह है। मान्या (आवन्तिका) प्रवेश करें। तब तक मैं भी सिर में लगाने के लिए लेप (औषघ) को लाने में शीझता करती हूँ। (चली जाती है)।

वासवदत्ता - ओह ! मेरे प्रति देवतालोग कठोर हैं। (मेरे) विरह से

विस्समत्थाणभूदा इअं वि णाम पदुमावदी अस्सत्था जादा । जाव पविसामि ( प्रविश्यालोक्य ) अहो ! परिजणस्स पमादो । अस्सत्थं पदुमावदि केवल दीव सहाअं करिअ परिचाजदि । इअं पदुमावदौ सोसुन्ता । जाव उवविसामि ! अहव अञ्जासणपरिगाहेण अप्पो विअ सिणेहो पडिभादि । ता इमस्सि सय्याए उविसामि । (उपविश्य ) कि णु हु एदाए सह उवविसन्तीए अञ्ज पह्लादिदं

वासवदर्शामत्य भधानस्य नाटकस्य पञ्चमाङ्कात् समुद्धतोऽयं गद्यांशः । अनेन गद्यांशेन वासवदत्शा पद्यावत्याः शिरोवेदनां विचन्तयन्ती स्वधवस्योदयनस्य दुर्भाग्यमुषस्थापयति । अनन्तरं सुष्तमुदयनं पद्मावतीति मन्यमाना तस्मिन् शयनीये शेते सा ।

लालमती व्याख्या—अहो ! = हन्त ! इति विषादेऽव्ययम् । अकरुणाः—अविद्यमाना करुणा येषान्ते निदंया इति भावः, खलु = निश्चयेन, ईश्वराः = देवाः, मे = मत्कृत इति भावः। विरहपर्युत्सुकस्य — विरहेण = मिद्योगेन, पर्युत्सुकस्य = उत्किष्ठितस्य, आर्यपुत्रस्य = पतिदेवस्योदयनस्येति भावः, विश्वमस्यानभूता—विश्वमस्य = विनोदस्य, स्थानं, विश्वमस्थानं, विश्वमस्थानं भूता विनोदपात्रभूतेति भावः, इयम् = एषा, अपि, नामेति वाक्यसौन्दर्ये, पद्मावती = एतदिभधेयोदयनभार्या, अस्वस्था = रोगिणो, जाता = सञ्जाता, यावदिति वाक्यालङ्कारे, प्रविशामि = प्रवेशं करोमि । (प्रविश्वयावलोक्य च ) अहो ! = आश्चर्येऽव्ययपदम् । परिजनस्य = भृत्यजनस्येति भावा, प्रमादः = अनवधानता 'पप्रमादोऽनवधानता' - इत्यमरः । अस्वस्थां = स्वास्थ्ययहितां, पद्मावतीं = राजकुमारीं, केवलदीपसहार्या—केवलो दीपः सहायो यस्याः सा तां = मात्रप्रदीप-सहभरामिति यावत्, कृत्वा = विधाय, परित्यजित = विमुश्वित । इयम् = एषा,

उत्कण्ठित पितदेव के विश्राम के स्थान रूप (आश्रयभूत) यह पद्मावती भी अस्वस्थ हो गई। पहले प्रवेश करती हूँ। (प्रवेश कर और देखकर) अहे! नौकरों का प्रमाद! जिन्होंने बीमार पद्मावती को केवल दीपक के सहारे छोड़ दिया है। यह पद्मावती सो रही है। तब तक बैठती हूँ। अथवा दूसरे आसन पर बैठने से स्नेह थोड़ा कम-सा प्रतीत होता है। इस कारण से इसो विस्तर पर

विस मे हिससं । दिट्ठिया सिविच्छण्णसुहणिस्सासा । णिच्नुत्तरोआए होदव्वं ! अहव एअदेससंविभावदाए सवणीवस्स सुएदि मे अलिङ्गि हि ति । जाव सइस्सं ( शयनं नाटयित ) । [ अहो ! अकरुणाः खल्बीश्वरा मे । विरहपर्युः सुकस्यायं-पुत्रस्य विद्यमस्थानभूतेयमि नाम पद्मावत्यस्वस्था जाता । यावत् प्रविशासि । अहो ! परिजनस्य प्रमादः । अस्वस्थां पद्मावतीं केवलवीपसहायां कृत्वा परिरयं जिता । इयं पद्मावत्यवसुसा । यावदुपिवशामि । अथवान्यासनपरिग्रहेणाऽल्प इव स्नेहः प्रतिभाति । तदस्यां शय्यायामुपिवशामि । कि नु खल्बेतया सहोपिवशनस्या अद्य प्रह्लादितिमव मे हृदयम् । दिष्ट्याऽविच्छिन्नमुखिनाश्वासा ।

पद्मावती = राजकुमारी, अवसुष्ता = सुष्ता । याविति वाक्यालङ्कारे, उपिविद्याम । अथवा = उताहो, अन्यासन्परिग्रहेण-जन्यन्त आसनं, तस्य परिग्रहस्तेन = आसनान्तरस्वीकारेणीत भावः, अल्प इव = मन्दो यथा, स्नेहः = प्रेम, प्रतिभाति = प्रतीतो भवति । तत् = तस्मात् कारणात्, अस्याम् = एतस्यां, शक्यायां = विस्तरे, उपविद्याम = अवतिष्ठामीति भावः । (उपविद्य = उपवेश्यनं कृत्वा)। किमिति = प्रश्ने, नु इति वितकं, खलु इति निश्चयेऽव्ययम्, एतया = पद्मावत्या, सह = साकं, उपविद्यान्त्याः = उपवेशनं कृवंत्याः, मे = मम वासवदत्त्या इति भावः, हृदयं = चित्तं, ''चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तहुं नमानसं मन''—इत्यमरः, अद्य = अधुना, प्रह्मादितम् = अतिमोदयुक्तम्, इव = यथा, अस्ति इति शेषः। दिष्ट्या = भाग्येन, दैवं विद्यं भाग्यं स्त्री नियतिविधः''—ईत्यमरः, अविच्छिन्तसुखनिःश्वासा— अविच्छिन्नः, सुखो निश्वासो यस्याः सा तथोक्ता, निरन्तरसुखश्वासप्रश्वासा इति भावः, वतंत इति शेषः। निवृत्तरोगया—निवृत्तो रोगो यस्याः सा, तया = आमयरहितयेति भावः, भवितव्यम् = भाव्यम्। एकदेशसंविभागतया— एकद्या-सी देशः, तस्मिन् संविभागः, तस्य भावस्तया, एकभागविभागत्वेनित भावः,

बैठती हूँ। (बैठकर) क्या कारण है कि इसके साथ बैठने से मेरा मन आज आह्लादित (पुलकित) सा हो रहा है। भाग्य से इसका निःश्वास अविच्छित्र सुद्ध से युक्त हो रहा है। इस कारण इसको रोग से रहित होना चाहिए। या

निवृत्तरोगया भवितव्यम् । अथवैक देशसंविभागतवा शयनीयस्य सूचयित मामा-बिलङ्गेति । यावच्छियिष्ये । ]

राजा-( स्वप्नायते ) हा वासवदत्ते !

वासवहत्ता—(सहसोत्थाय) हं ! अय्यउत्तो, ण हु पदुमावदी ? कि णु खु विट्ठिह्म ? महन्तो खु अय्यजोअन्धराअणस्य पडिण्णाहारो मम दंसणेण णिष्फलो संवुत्तो । [हम् ! आर्यपुत्रः, न खलु पद्मावनी ? किन्तु खलु दृष्टास्मि ? महान् खल्वार्ययोगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दर्शनेन निष्फला संवृत्तः । ]

शयनीयस्य = शब्यायाः, मां = पद्मावतीम्, आलिङ्ग = आश्लिष, इति = इत्यं, सूचयति = विज्ञापयति, आदिशति वेति । यावदिति वाक्यालङ्कारे, श्रायिष्ये = शयनं करिष्यामि । ( शयनं, नाटयति = अभिनयति ) ।

राजा—( स्वप्नायते = स्वप्नं पश्यति ) हा वासवदत्ते ! स्वप्ने राजा क्ययति हा वासवदत्ते ! इति भावः ।

वासवदत्ता—( सहसा = अविकतक्ष्येण, उत्याय = उत्यानं कृत्वा )
हिमिति आश्चर्येऽज्ययम्, आर्यपुत्रः पितदेवः, न = निह, खलु = निश्चयेन,
पद्मावती = राजकुमारी ! किन्तु इति वितर्के, खलु निश्चयेन, हृष्टा = वीक्षिता,
अस्मि = वर्ते ? खलु = निश्चयेन, आर्ययोगन्धरायणस्य = मान्ययोगन्धरायणस्य,
महात्मात्यस्येति यावत्, महान् = विशालः, प्रतिज्ञाभारः - प्रतिज्ञायाः = भपयस्य,
भारः = भरः, मम = वासवदत्तायाः, दर्शनेन = विलोकनेन, निष्कलः - निर्गतं
फलं यस्मात्स तथोक्तः, फलर्रहित इति भावः, सवृत्तः = सञ्जातः।

विस्तर के एक किनारे पर बैठने से मुझे आलिङ्गन करो ऐसी सूचना दे रही है अर्थात् ऐसा कह रही है। तो सोती हूँ। (सोने का अभिनय करती है।)

राजा - ( स्वप्न देखते हैं ) हाय वासवदत्ते !

वासवदत्ता — ( सहसा उठकर ) हैं ! आयंपुत्र ! पद्मावती नहीं ? क्या मैं देख ली गई हूँ ? आर्य योगन्धरायण का महान् प्रतिज्ञाभार मेरे दर्शन से बेकार हो गया ।

राजा - हा ! अवन्तिराजपुत्रि !

वासवदत्ता—दिट्ठिआ सिविणाअदि खु अय्यउत्तो । ण कोच्चि जणो । जाव मुहूतअं चिट्ठिअ दिट्ठि हिअअं च तोसेमि । [ दिष्टच स्वप्नायते खल्वार्यः पुत्रः । नात्र कश्चिज्जनः । यावन्मुहूर्तकं स्थिश्वा दृष्टि हृदयं च तोषयामि । ]

राजा — हा ! प्रिये ! हा ! प्रियशिष्ये ! देहि मे प्रतिवचनम् । वासवदत्ता — आलवामि भद्र ! आलवामि । [आलपामि भर्तः ! आलपामि । ] राजा — किं कुपितासि ?

राजा —हा ! = हन्त !, अवन्तिराजपुत्रि !=अवन्त्यिषपप्रद्योतासमजे वासव-दत्ते ! इति भाव: ।

वासवदत्ता—दिष्ट्या = भाग्येन, आयंपुत्रः = पितदेवः, स्वप्नायते = स्वप्नं पश्यित । न = निह, अत्र = अस्मिन् स्थाने, किश्चित् = कोऽपि, जनः = मानवः, अस्तीतिशेषः । यावादिति वाक्यालङ्कारे, मृहूर्वकं = स्वत्पकालं स्थित्वा = निरूप्त, दिष्टं=नयनं, ''लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरिक्षणी द्रग्दृष्टो''—इत्यमरः, हृदयं = मनः, ''चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तह् न्मानसं मनः''— च = तथा, तोषयामि = प्रसादयामि ।

राजा—हा ! = हन्त !, प्रिये ! = वल्लभे !, हा = अधि ! प्रियशिष्ये !— प्रिया चासो शिष्या, तत्सम्बुद्धौ प्रियच्छात्रे ! इति भावः, मे = मत्कृते, प्रति-वचनं = प्रत्युत्तरं, देहि = विधेहि, आलपेति भावः ।

वासवदत्ता — भर्तः !=स्वामिन् !, आलपामि=विचम, आलपामि = विचम । राजा—किमिति प्रक्रने, कुपिता = रुष्टा, असि = वर्तसे ?

राजा-हाय ! अवन्ति-राजकुमारि !

वासवदत्ता —भाग्य से पितदेव स्वप्त देख रहे हैं। यहाँ कोई आदमी नहीं है। तब तक कुछ समय बैठकर (ठहरकर) अपनी आँखें और मन को सन्तुष्ट करती है।

राजा —हाय प्रिये ! हाय प्रिय शिष्ये ! मुझे उत्तर दो । वासवदत्ता —स्वामिन् ! बोलती हूँ, बोलती हूँ । राजा—क्या तुम कृद्ध हो ? वासवदत्ता—ण हि ण हि, दुक्खिदह्मि । [ निह निह, दुःखितास्मि । ] राजा — यद्यकुपिता, किमर्थं नालङ्कृतासि ? वासवदता—इदो वरं कि ? [इतः परं किम् ? ] राजा—कि विरचिको स्मरसि ?

वासवदत्ता—( सरोषम् ) का अवेहि, इहावि विरचिका ? [ आ अपेहि इहावि विरचिका ? ]

वासवदत्ता—निह निह = मा मा, दुःखिता = व्याकुलाऽस्मि = वर्ते त्वद्विरहेण व्यथिताऽस्मि इति भावः।

राजा—यदि = चेत्, अकुपिता = क्रोधरहिता, असि इति श्रोष:, तिह इति श्रोष:, किमर्थ = कथं, न = नहि, अलङ्कृता = विभूषिता, असि = वर्तसे ?

वासवदत्ता-इतः = अस्मात्, विषयोगक्ष्टादिति भावः, परम्=अन्यत्, किं=
कस्मात्प्रकोनादलङ्कारधारणमिति भावः।

राजा—िकिशिति प्रक्ते, विरिचकाम् = एतन्नामिकां दासीमिति भावः, स्मरित = विचिन्तयसि ?

टिप्पणी—विरचिका — वृहत्कथामञ्जारी के अनुसार विरचिका नाम की एक दासी था जिस पर उदयन कभी आसक्त थे। इस बात को महारानी वासवदत्ता जान गथी थीं। उतः उदयन की बासवदत्ता के प्रति उक्ति है कि क्या तू उसे ही याद कर मुझसे उष्ट हो नहीं वोल रही हो ?

वासवदत्ता--( तरोषं = क्रोधपूर्वकम् )आ ! कोपद्योतकसब्ययम्, अपेहि = दूरनपसर । इह = अस्मिन् स्थलेऽपि, विरक्तिका = एतन्तासिका, कदाचित्राज्ञी भोगिनीस्थारीयेति भावः ।

वासवदत्ता—नहीं नहीं, दुःखित हूँ।
राजा — कुद्ध नहीं हो तो अरुङ्कार क्यों नहीं पहनी हो ?
वासवदत्ता—इस (दुःख) से दूसरा क्या कारण है ?
राजा — क्या विरचिका (दासी) को याद करती हो ?
वासवदत्ता—(क्रोधपुर्वक) बोह ! हिटए (छोड़िए) यहाँ भी विरचिका ?

राजा--तेन हि विरचिकार्थ भवतीं प्रसादयामि । (हस्तौ प्रसारयति ।)

वासवदत्ता—िचरं ठिदह्मि । को वि मं पेक्खे । ता गमिस्सं । अहव सय्याप-रुम्बिअं अय्यउत्तस्य हत्यं सअणीए आरोविअ गमिस्सं (तथा कृस्वा निष्कान्ता) । [चरं स्थितास्मि । कोऽपि मां पश्येत् । तद् गमिष्यामि । अथवा शय्याप्रल-म्बितमार्यपुत्रस्य हस्तं शयनीय आरोप्य गमिष्यामि ।]

राजा--( सहसोस्थाय ) वासवदत्ते ! तिष्ठ तिष्ठ । हा ! धिक् ।

राजा —तेन = कारणेन, हि इति निश्चये, विरिचकार्थं –िवरिचकार्यं इदं यथा स्यात्तया, विरिचकाख्यदास्यार्थमिति यावत्, भवतीं = कोपवतीं वासवदत्ता-मिति भावः, प्रसादयामि = प्रमुदितां करोमीति भावः। (हस्तौ = करौ, प्रसा-रयति = विस्तायति, अञ्जि बञ्नातीति भावः)।

वासवदत्ता—चिरं = बहुसमयपर्यन्तं, स्थिता = भवितिष्ठा, अस्मि = बर्ते ।
कोऽपि = करचन अपि, जन इति रोषः, मां = वासवदत्तां, पश्येत् = विलोकयेत् ।
तद् = तस्मात् हेतोः, गिमध्यामि = व्रिजिष्यामि ! अथवा = यद्वा, आर्यपुत्रस्य =
पितदेवस्योदयनस्येति भावः, शय्याप्रलिभवतं-शय्यायां प्रलम्बतस्तं, शयनीयविलम्बमानमिति भावः, हस्तं = करं, शयनीये = शय्यायाम्, आरोप्य = संस्थाप्य, गिमध्यामि = व्रिजिष्यामि ।

राजा—( सहसा = अकस्मात्, उत्थाय = उत्यानं कृत्वा ), वासवदत्ते != अवन्तिराजपुत्रि ! तिष्ठ तिष्ठ = विरम्, विरम् । हा = हन्तः ! इति विषादेऽव्य-यम् । धिक् = न्यक्कारोऽस्ति ।

राजा - – इसलिए विरचिका के लिए तुम्हें खुण करता हूँ (क्षमा मौगता हूँ।) (दोनों हाथ फैलाता है अर्थात् अञ्जलि बाँधता है)।

वासवदत्ता—में बहुत समय तक ठहरी हूँ। कोई मुझे देख लेगा। इसलिए जाती हूँ। या शब्या से लटके हुए पतिदेव के हाथ को शब्या पर रखकर जाऊँगी। (वैसा ही करके निकलती है।)

राजा--( सहसा उठकर ) वासवदत्ते ! ठहरो, ठहरो । हाय धिककार है ।

# निष्कामन् सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः। ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं वनोरथः॥ ७॥ (प्रविश्य)

सन्दर्भप्रसङ्गौ—कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तामित्याख्यस्य नाटकस्य पञ्चमाङ्कात् समुद्धृतमिदम्पद्यम् । वस्सराजो-दयनः स्वप्नहष्टां वासवदत्तां वणीकतुं धावित, द्वारपक्षेण पीडितः सन् तिष्ठिति इत्योतस्यैव चित्रणं महाकविनोदयनमुखेनैवोपस्थापितमस्मिन् पद्ये ।

अन्वयः—सम्भ्रमेण निष्कामन् अहं द्वारपक्षेण ताडितः (अस्म ) ततः अयं मनोरयो भूतार्थः (वा ) इति व्यक्तं न जानामि ।

पदार्थ:—सम्भ्रमेण = शोद्यता पूर्वंक (धवराहट से) निष्क्रामन् = निकलता हुआ, अहं = मैं, द्वारपक्षेण = दरवाजे के ऊपर वाले या बगल वाले भाग से (चौकट से); ताडितः = टकरा गया। ततः = इससे (इस कारण से) अयं = यह, भूतार्थं। = वास्तविक घटना (है, या), मनोरथः = मन का सङ्कल्प, (भ्रम है), व्यक्तं = स्पष्टतया, न = नहीं, जानामि = जानता हूँ।

लालमती व्याख्या—पम्भ्रमेण = रंहसा, वेगेनेति यावत्, निष्क्रामन् = निगंच्छन्, समुद्रगृहकप्रकोष्ठादिति शेषः, अहम् = उदयनः, द्वापपक्षेण = प्रतीहार-पाध्वंभागेन, ताडितः = आहतः अस्मीति शेषः, ततः = तस्मात् हेतोः, अयं = वासवदत्तास्पर्णं इति यावत्, भूतायंः = सत्यात्मक इति भावः, यहेति शेषः, मनोरथः = अभिलाषः, भनःसङ्कल्पम् इति भावः, इति = इत्थं, व्यक्तं = स्पष्टं, न = नहि, जानामि = अवधारयामि।

छ्न्दः — पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्ताम् । तल्लक्षणं पूर्वमुक्तम् । ( प्रविष्य = प्रवेशं विघाय )

मै धबड़ाहर से (वेगपूर्वक) निकलता हुआ द्वार के पार्वभाग से ठोकर खा गया हूँ। इस कारण से यह वासवदत्ता का स्पर्ण सचमुच है या कोरी कल्पना मनोरथ) है, यह स्पष्टतया नहीं जानता हूँ ॥७॥

विदूषकः - अइ ! पडिवुदो अत्तभवं । [ अघि ! प्रतिवुद्धोऽत्रभवान् । ]

राजा--वयस्य ! प्रियमावेदये, घरते खलु वासवदत्ता !

विदूषकः - अविहा ! वासवदत्ता ? किंह वासवदत्ता ! चिरा खु उवरदा वासवदत्ता । [ अविहा ! वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात् खलूपरता वासवदता । ]

राजा-वयस्य ! मा मैवम्, श्चरवायाधवसुप्तं सां बोद्धयिस्वा सखे ! गता ।

विद्षक:-अधि=अएचर्य ऽत्ययपदम् । अत्रभवान् = माननीयोदयनः, प्रति-बद्धः = जागरितः ।

राजा--वयस्य ! = भित्र !, त्रियम् = अभीव्टं तथा स्यात्तवा, आवे-दये = निवेदयामि, श्रावयामि इति भावः, खल्=िविश्वयेन, वासवावता= ममोदयनस्य प्रिया भाषी, घरते = अवतिष्ठते ।

विदूषक:-अविहा ! विषादबोधकसन्यथपदं, वासवदत्ता ? विरात् = बहुकालात्, खलु = निश्चयेन, वासनदत्ता = एतदश्चिदेया राजसहिनी, उप-रता = दिवज्जता -।

राजा - वयस्य !=िमत्र ! मा मैवम्=इत्थं मा कथय, ना कथयेति आवः। सन्दर्भप्रसङ्गी-कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तसिदद्विधानस्य नाटकस्य पश्वसाङ्कात् ससुद्धतमिदस्यद्यम् । पद्ये नानेन राजोदयनः स्वप्नागतवासवदत्तावृत्तान्तं विदूषकं श्रावयति ।

विदूषक-( प्रवेश कर ) अरे ! आप जग गये। राजा--मित्र ! मैं आपको प्रिय सुनाता हूँ, वासवदत्ता विद्यमान है ( जी

रही है )। विदूषक--हाय ! वाशवहत्ता ? वाशवदत्ता कही हैं ? बहुत दिनों से (बहुत

दिन हुए ) वासवदत्ता जल गरीं।

राजा-- मित्र ! ऐसा नहीं, ऐसा नहीं । ऐसा मत कहो )। हे मित्र ! शब्या पर सोये हुए मुझको जगाकर (वासवदत्ता ) चलो गई ।

# दग्धेति झुवता पूर्व वञ्चितोऽस्मि रुमण्वता ॥ द ॥

विद्षकः — अविहा ! असम्भावणीअं एदं ण । आ उदअल्लाणसङ्किराणेण तराहोदि चिन्तअन्तेण सा सिविणे दिट्ठा भवे । [ अविहा ! असम्भावनीयमेतन्न ।

अन्वयः—हे सखे। शब्यायाम अवसुप्तं मां बोवियत्वा गता (वासव-दत्ता) "दग्वा" इति इवता रुमण्वता पूर्वम् (अहं) विश्वता अस्मि। पदार्थः—हे सखे! = हे मित्र!, शब्यायां = विछावन पर, अवसुप्तं = सोये हुए, मां = मुझको, बोधियत्वा = जगाकर, गता = (वासवदत्ता) चली गई। दग्धा = (वासवदत्ता) जल गई, इति = इस प्रकार, ब्रुवता = बोलते हुए, रुमण्वता = रुमण्यान् (नामक सन्त्री) से पूर्वं = पहले (अहं = मैं) विश्वतः = ठगा गया, अस्प = हूँ।

लालमती व्याख्या —हे सखे ! = हे मित्र ! शब्यायां = तल्पे, अवसुप्तं = श्यायतं, निद्राणमिति भावः, माम् = उदयनं, बोधियत्वा — जागरित्वा, गता = प्रयाता, वासवदत्तेति शेषः, दग्धा = भस्मीकृता, वासवदत्तेति शेषः, इति = इत्थं, ब्रुवता = वदता, रुमण्यता = एतदाख्यसचिवेन, पूर्वं — प्राक्, विचतः = प्रतारितः, अस्मि = वर्ते, आसम् इति भावः ।। ८ ।।

छन्दः - पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्गृत्तम् । तल्लक्षणं पूर्वमुक्तम् ।

विदूषक: -- णविहा ! विषादबोधकमन्ययम्, एतत् = इदं, स्वप्ने वास-यदत्तादर्शनिमिति यावत्, असम्भावनीयं सम्भावियतुं योग्यं सम्भावनीयं, न सम्भा-वनीयमसम्भावनीयम्, असम्भाव्यमिति यावत्, न = निह, अस्तीति शेषः। आ ! इति विष्णेऽव्ययं, उदकस्नानसङ्कीतंनेन-उदकेन = जलेन, स्नान्ति येषु उदकस्नानानि सराक्षीति यावत्, तेषां संकीतंनं, तेन, जलाभिषेकचर्षाकरणेनेति यावत्, तत्रभवतीं = परमादरणीयां, वासवदत्तामिति भावः, चिन्तयता=विचार-

<sup>(</sup> वह ) जल गई ऐसा वहते हुए रुमण्यान् ( नामक मन्त्री ) के द्वारा मैं पहले ही ठगा जा चुका हूँ ॥८॥

विदूषक--हाय ! यह असम्भाव्य है ( अनहोनी बात है )। जलस्नान की

# आ ! उदकरनानसङ्कीतंनेन तत्रभवतीं विन्तयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत् । ] राजा — एवम्, मया स्वप्नो दृष्टः ?

यदि तावदयं स्वप्नो घश्यप्रमतिबोधनम्।

यता, व्यायतेति यावत्, भवतोदयनेनेति शेषः, सा = वासवदत्ता, स्वप्ने=निद्रायां, 'निद्रा तु णयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि''-इत्यमरः, दृष्टा = अवलोकिता, भवेत् = स्यात्।

राजा—एवम् = इत्यं, भया = उदयनेन, स्वप्नः = मानसिकज्ञानिविशेष इति भावः, दृष्टः = वीक्षितः ? स्वप्नस्य लक्षणं यथः — "सुप्तस्य मानसिकज्ञानिविशेषः स्वप्नः" इति ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ — कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य पञ्चमाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यम् । पद्येनानेन स्वप्न भ्रमे वाऽपि वासवदत्तासंयोगमभिलषति राजोदयनः ।

अन्वयः — यदि तावद् अयं स्वप्नः ( तिह् ) अप्रतिवोधनं धन्यः । अथवा अयं विभ्रमः स्यात्, चिरं मे विभ्रमः अस्तु हि ॥९॥

पदार्थः —यदि = अगर, तावत् अयं = यह, स्वप्नः = स्वप्नः (या तो) अपितिबोधनं = न जागना ही, धन्यं = अच्छा (था अथवा यदि यह) विभ्रमः = भ्रम था तो) में = मुझे, (यह भ्रम) चिरं = चिरकालतक (बहुत दिनों तक) अस्तु = हो (बना रहे), हि = निश्चित रूप से ॥९॥

लालमती व्याख्या—यदि = चेत्, ताबदिति वाक्यालङ्कारे, अयं = स्वप्ने-वासवदत्तादर्शनिमिति भावः, स्वप्नः = स्वापः, मानिषक्ज्ञानिविशेषः इति भावः, स्याद् तहींति शेषः, अप्रतिबोधनं = जागरणाभावो, धन्यं = पुण्यवत्,

चर्चा करने से और वासवदत्ता की याद करते हुए आपने उन्हें स्वप्न में देखा होगा।

राजा-ऐसा ! मैने स्वप्न देखा है ?

यदि यह स्वप्न है तो, न जागना ही धन्य है। अथवा यदि यह बुद्धि का अम

#### अथायं विभ्रमो वा स्याद्, विभ्रमो हास्तु मे विरम् ॥ द ॥

विद्षकः — भो ! वअस्स ! एदस्सि णअरे अवन्तिसुन्दरी णाम जिन्खणी पिडवसित । सा तुए दिट्ठा भवे । [भो ! वयस्य ! एतस्मिन् नगरेऽवन्तिसुन्दरी नाम यक्षी प्रतिवसित । सा स्वया दृष्टा भवेत् । ]

राजा-न न,

#### स्वप्नस्यान्ते विदुद्धेन नेत्रविशोषिताञ्जनम् ।

अथ वा = यद्वा, अयं = वासवदत्तादर्शनीमिति भावः, विश्रमः = बुद्धेर्श्रमः, स्यात् = भवेत्, तहींति शेषः, चिरं = बहुकालपर्यन्तं, मे = मत्कृते, विश्रमः = भान्तिः, वासवदत्तासंयोगरूप इति भावः, अस्तु = भवतु, हि = निश्चयेन । स्वप्ने विश्रमे वा यदि मदुदयनकृते, वासवदत्तासंयोगो भवेत् चेदहं पुण्यभागभवेयमिति भावः ॥९॥

क्टन्दः - पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्बृत्।म् । तल्लक्षणं पूर्वमुक्तम् ।

विद्षकः — भा ! वयस्यं ! = हे ! मित्र !, एत्तिमन् = अस्मिन्, नगरे = पुरे, राजगृहाभिषेये नगरे इति भावः, अवन्तिसुन्दरी नाम = एतद्दभिषेया, यक्षी = गुह्यका यक्षपत्नीति भावः, प्रतिवसति = निवसति । सा = यक्षी, त्वया = भवतो - दयनेनेति भावः, हण्टा = दीक्षिता, भवेत् = स्यात् ।

राजा-न न = निह, निह। मया यक्षी न हब्टेति भावः।

सन्दर्भप्रसङ्गी—किवताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्याह्वस्य नाटनस्य पश्चमाङ्कःत् समुद्घृतोऽयं इलोकः । श्लोकेनानेन राजोदयनः प्रोषिभतृ काव्यवहारमाचरन्त्याः स्वप्नदृष्टवासवदत्तायाश्चित्रमुपस्था-प्यति विद्षकम्प्रति ।

अन्वयः—स्वप्नस्य अन्ते विबुद्धेन (मया) चारित्रम् अपि, रक्षन्त्याः (वासवदत्तायाः ) नेत्रविप्रोधिताञ्जनं दीर्घालकं मुखं दृष्टम् ॥१०॥

है तो बहुत अमय तक मुझे यह भ्रम ही बना रहे ॥९॥

विदूषक--मित्र। इस नगर में अवन्तिसुन्दरी नाम की एक यक्षी निवास करती है, उसे आपने देखा होगा।

राजा--नहीं नहीं।

स्वप्त के अन्त में जगा हुआ मैंने (जीवन के साथ ) चरित्र की भी रक्षा

चारित्रमि रक्षन्त्या हब्दं वीर्घालकं मुखम् ॥ १०॥ अपि च वयस्य ! पश्य पश्य, योऽयं सन्त्रस्तया देव्या तया बार्हीनवीडितः।

पदार्थः — स्वप्तस्य = स्वप्त के, अन्ते = अन्त में, विबुद्धेन = अच्छी तरह से जगे हुए ( मया = मेरे द्वारा ) चारित्रम् = चरित्र की, अपि=भी, रक्षस्याः= रक्षा करती हुई ( वासवदत्ताया, = वासवदत्ता का ) नेत्रविप्रोषिताञ्जनं = बिना काजल की आँखों वाला, दीर्घालकं = लम्बे लम्बे वालों वाला, मुखं = मुँह, इन्ह्म = देखा गया ॥१०॥

लालमती व्याख्या—स्वष्तस्य = शयनस्य, 'निद्रा तु शयनं स्वापः स्वष्तः संवेश इत्यपि''—इत्यमरः, अन्ते = अवसाने, विबुद्धे न = जागरितेन, मयेति शेषः, चारित्रं = स्वचरितम्, अपि इत्यनेन पदेन जीवनेन सहित=चारित्रमिति भावोऽ-वगम्पते, रक्षन्त्याः = परिपालयन्त्याः, वासवदत्तायाः इति शेषः, नेत्रविप्रोषि-ताञ्चनं-विष्रोषितमञ्जनं यस्मिन् तत्, विष्रोषिताञ्जनं नेत्रयोः विप्रोषिताञ्जनं न्यनाज्ञितकज्जलमिति यावत्, दोर्घालकं—दीर्घा अलकाश्चूर्णकुन्तलाः ''अलकाश्चूर्णकुन्तलाः' इत्यमरः, यस्मिस्तत् विस्तृत्वचूर्णकुन्तलस्य यावत्, प्रोषितम्मत्र्वं व्यव्यं, ''वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्''—इत्यमरा, इष्टम् = अवलोकितम् ॥१०॥

छन्दः — पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्ताम् । तल्लक्षणं पूर्वमुक्तम् । अपि च=अन्यच्च, वयस्य ! = मित्र !, पदय = विलोकयतु, पश्य ! = विलोकयतु !,

सन्दर्भप्रसङ्गी--कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तिस्यभिधेयस्य नाटकस्य पश्चमाङ्कात् समुद्धृतोऽयं इलोकः । पद्येनानेन राजोदयनं वासवदत्तास्पर्णेपुलिकतं स्वकीयं शरीरं विदूषकं दर्णयित्व। वासवदत्ता-संयोगं पुष्णाति ।

करती हुई वासवदत्ता के कज्जल से रहित आंखों वाले तथा लम्बी अलकों वाले मु<sup>\*</sup>ह को देखा ॥१०॥

और भी मित्र ! देखा देखा । अत्यधिक भयभीत देवी (वासवदत्ता ) ने मेरा जो यह हाथ पकड़ा, स्वप्त

#### स्वप्नेऽप्युत्पन्नसंस्वर्शो रोमहषं न मुञ्चति ॥ ११ ॥

विद्धकः—मा दाणि भवं अणत्यं चिन्ति । एदु एदु भवं। चउस्सालं-धविसामो : [मेदानीं भवाननर्थं चिन्तिब्द्धा । एत्वेतु भवान् । चतुःशालं प्रविशामः । ]

अन्वयः सन्त्रस्तया तया देव्या यः अयं बाहुः निपीडितः, स्वप्ने उत्पन्न-संस्पर्धः (सन्) अपि रोमहर्षं न मुश्चिति ॥११॥

पदार्थ:—सन्त्रस्तया = डरी हुई, तया = उस, देव्या = देवी (वासव-दत्ता) के द्वारा, या = जो, अयं = यह, वाहु: = भुजा, निपीडित: = पकड़ी गयो, स्वप्ने = स्वप्न में, अपि = भी, उत्पन्तसंस्पर्णः = उद्भूत स्पर्णवाली (होकर) रोमहर्षः = रोमाञ्च को (जागने पर भी । न = नहीं, मुञ्जित = छोड़ रही है।

लालमती व्याख्या—सन्त्रस्तया = अतिभीतया, तया = पूर्वोत्तया, देव्या = महाराइया वासवदत्तयेति भावः, यः, अयम् = एषः, वाहुः = भुजः, 'भुजबाहू अवेष्टो दोः''-इत्यमरा, मदीय इति शेषः, निपीडितः वासवदत्ताकरेण गृहीता, श्यमीये स्थापितः इति भावः, तेन = कारणेन, स्वप्ने = स्वापे, ''निद्रा तु शयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि''-इत्यमरः, उत्पन्नसंस्पर्शः-उत्पन्नः = उद्भूतः संस्पर्शः = अमर्शनः, यस्य सः, सन् इति शेषः रोमहर्षे = रोमान्तं, सात्तिवनं भावभिति भावः, न = निहः मुन्तिति = जहाति । महादेवीवासवदत्ता-करस्पर्शेणाधुनापि अहं वेपथुमान् अस्थीति भावः ॥११॥

छन्दः - पद्येऽस्मिन् अनुष्टुवृत्तम् । तलक्षणं पूर्वमुक्तम् ।

विदूषक:-निह, मा = निह, भवान् = उदयनः, अनथैम् = असम्भाव्यमिति
यावत्, चिन्तियत्वा = विचिन्त्य । अवान् इदानीं दग्धवासवदत्ताविषये विचिन्त्य
स्वं दुःखितं मा कुरु मा कुरु इति भावः । एतु = आगच्छतु, एतु = आगच्छतु,
भवान् = उदयनः । चतुःशालं ⇒सञ्जवनं, वयमिति शेषः, प्रविशामः =
प्रवेशं कुर्भः ।

में स्पर्श होने पर भी अभी तक (जागने की इस अवस्था में भी) रोमाश्वित (पुलकित) हो रहा है ॥११॥

विदूषक — इस समय आप अनर्थ (असम्भाव्य विषय) की चिन्ता मत

( प्रविश्य )

काञ्चुकीय:-जयत्वार्यपुत्रः । अस्माकं महाराजो दर्शको भवन्तमाह एव खलु भवतोऽमात्यो क्मण्वान् महता बलसमुदायेनोपयातः खल्वाकणिमभिघातियतुम् । तथा हरत्यश्वरथपदातीनि मामकानि विजयाङ्गानि सन्नद्धानि । तदुन्तिष्ठतु भवान् । अपि च—

भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पौराः समास्वासिताः पार्की यापि भवत्त्रयाणसमये तस्या विधान कृतस् ।

#### ( प्रविदय = प्रवेशं कुल्वा )

काञ्चुकीयः — जयत्वार्यपुत्रः । अस्माकः प्राप्ति तदुत्तिष्ठतु भवात् । सन्दर्भप्रसङ्गी — कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त- वासवदत्तिति नाटकस्य पश्चमाङ्कात् समुद्धतोऽयं गद्यांशः । गद्यांशेनानेन मगधराजकाञ्चकीयो दर्शकरुमण्बद्भ्यां सुसिज्जितेन विपुलचतुरङ्गबलेन स्वश्रपी धारणौ आक्रमितुं दर्शकस्य प्रार्थनां निवेदयित उदयनाय ।

लालमती व्याख्या — जयतु = विजयतामितशयेन वर्ततामिति यावत्, आर्यपुत्रः = महारोजोदयनः । अस्माकं = मगधवास्तव्यानां, महाराजो, दर्शकः = एतदिभिधेयः, भवन्तं = माननीयमुदयनिमिति भावः, आह = कथयतीति भावः, एषः = अयं, खलु = निश्चयेन, भवतः = श्रीमतः उदयनस्येति भावः, अमात्यः = सिचवः 'मन्त्रा धीसिचवोऽमात्यः''—इत्यमरः, रमण्यान् = एतन्नाभकः, महता = विपुलेन, दलसमुदायेन = वलानां = सेनानां, समुदायेन = समूहेन, उत्यातः = उपागतः, खलु = निश्चयेन, आरुणिम् = तदिभिधेत्रम्, अभिषातियतुं = विनाशः

(प्रवश कर)

काञ्चुकीय--आर्यपुत्र (महोराज) की जय हो। हमलोगों के महाराज दर्णक ने आपको कहा है आपके ये मन्त्र। रमण्यान बड़ी सेना के समूह के साथ आरुणि को मारने के लिए आये हैं। उसी प्रकार मेरी विजय के अङ्गभूत हाथा, घोड़े, रथ और पैंदल चतुरङ्गिणी सेना भी लड़ने के लिए तैयार है। इस कारण से आप उठे। और भी--

अरापके शत्रुओं में भेद पैदाकर दियागया है। आपके गुणों में अनुरक्त प्रजाको समाश्वासन दे दियागया है। आपके आक्रमण के समय में जो सेना

#### यद्यत् साध्यमरिप्रमाथजन्नं तत्तन्मयानुष्ठितं

यितुम्। तथा = च, हस्त्यश्वरथपदातीनि-हस्तिनश्च = गनाश्च, अश्वाश्च = घोटकाश्च, रथाश्च = स्यन्दनाश्च, हस्त्यश्वरथं, हस्त्यश्वरथयुक्ताः पदातयो येषु तानि, गनतुरङ्गमस्यन्दनपादपत्तीनि, मामकानि = मदीयानि, विजयाङ्गानि — विजयस्य = जयस्य अङ्गानि = साधनभूतानीति यावत्, जयोपकरणानीति भावः सन्नद्धानि = उद्यतानि, सन्तीति शेषः, तत् = तस्मात् हेतोः, उतिष्ठन्तु = उत्थापनं करोतु, भवान् = महाराजोदयनः इति भावः। अपि च = अन्यच्च।

सन्दर्भप्रसङ्गी—कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणोतस्य स्वप्त-वासवदत्तमित्यभिषेयस्य नाटकस्य पश्वमाङ्कात् समुद्धतोऽयं रुलोकः । पद्येनानेन मगधराजकाञ्चकीयः विजयोपकरणानि अन्यकारणानि राजोदयनं श्रावयति ।

अन्वयः - ( हे महाराज ! ) ते रिपवः भिन्नाः भवद्गुणरताः पौराः समा-श्वासिताः । या पावणीं, तस्या अपि विधानं कृतम् । अरिप्रमाथजननं यद् यत् साव्यं, तत् तत् मया अनुष्ठितम् । बर्लैः त्रिपथगा नदी अपि तीणीं च । वत्साः च तव हस्ते ( सन्ति ) ॥ १२ ॥

पदार्थः — ते घ्ट आपके, रिपवः = शत्रु, भिन्नाः = भिन्न कर दिये गये हैं (आपके शत्रुओं में भेद उत्पत्न कर दिया गया है।) भवद्गुणरताः = आप के गुणों पर अनुरक्त, पौराः = पुरवासी (नागरिक) समाश्वासिताः = आश्वस्त कर दिये गये हैं। या = जो, पार्ष्णी = सेना का पृष्ट भाग (पीछे चलने वाली रक्षक सेना) तस्याः = उसका, अप = भी, भवत्प्रयाणसमये = आप की रणयात्रा के समय में, विधानं = विधान, कृतं = किया गया है। अरिप्रमाधजननं = शत्रुओं का मयन करने वाला, यद् यन् = जो जो, साध्यं = उपाय होना चाहिए, तत् तत् = वह सब, मया = मेरे द्वारा (दर्शक के द्वारा) अनुष्ठितं = प्रबन्ध

का पृष्ठ भाग है उसका भी विधान कर दिया गया है। शत्रुओं को नाश करने वाला जो जो साधनीय विषय है वह सब मैंने ( दर्शक ने ) तैयार कर दिया है।

# तीर्णा चापि बर्लनंदी त्रिपथगा, वत्साक्ष्व हस्ते तव ।। १२ ।। राजा—( उत्थाय ) वाढम् । अयिमदानीम्,

कर लिया गया है। बलैंः = सेनार्ये, त्रिपथगा - गङ्गा, नदी अपि = नदी को भी, तीर्णा = पार कर ली हैं। वत्सदेश, तब = आपके, हस्ते = हाथ में ही (है)

लालमती व्याख्या—( हे महाराजोदयन ! ) ते = तव, रिपवः = अरयः 
'रिपो वैरिसपत्नारिद्विषद्द्वे षणदुहुंदः''-इत्यमरः, भिन्नाः = भेदप्राप्ताः, विविधोपायैरिति शेषः, भवद्गुणरताः—भवतो गुणाः = दयादाक्षिण्यादयः, तेषु रताः,,
त्वद्यादाक्षिण्यादिगुणानुरक्ता इति भावः, पौराः=पौरजनाः, नःगरिका इति यावत्
समाध्वासिताः = बाश्वासनं प्रापिताः, स्वत्पकालादेवोदयनस्य दयालुनरेशस्य
शासनं मिवतेत्यनेन वचनेनेति शेषः, या पार्ष्णी=सैन्यपृष्ठ, तस्याः = पाष्ट्णाः,
अपि, भवत्प्रयाणसमये भवतः = उदयनस्य, प्रयाणस्य = विजयप्रस्थानस्य,
काले = समये, विधानं = रचना, कृतं = विहितम् । अरिप्रमायजननम्-अरोणां,
= शत्रृणां, प्रमायस्य = नागस्य, जननम् = उत्पादकं, यत् यत् = यत् = यत्किमपि,
साध्यं = साधनीयं, तत् = सवं खलु, तत् भया = मगधराजदशंकेन, अनुष्ठितं =
सम्पादितमस्तीति शेषः । बलैः = सैन्यैः, तिपथगा = त्रिमागंगा, भागोरथीति
यावत् ''भागीरथी त्रिपथगा, त्रिस्रोता भोष्मसूरिप''—इत्यमरः, नदी = सरित्,
अपि = च, तीर्णा = उत्तीर्णा, अनेन प्रकारेणेति शेषः, वत्साइच = वत्सप्रदे-,
शाद्य, तव = भवतः, उदयनस्येति भावः, हस्ते = करे सन्तीति शेषः।।१२॥

छन्दः—पद्योऽस्मिन् शार्द् लिविक्रीडितं वृत्तत्र् । तद्यया—''सूर्याश्वीमंसजस्ततः सगुरवः शार्द्वं लिविक्रीडितम्''।

राजा—( उत्थाय ) वाढम् = उचितम् । अयम् = एवः, अहमिति भावः, इदानीं = सम्प्रति ।

सेनाओं ने गङ्गा नदी को पार कर लिया है। अब वत्सदेश आपके हाथ में ही है।। १२।।

राजा--( उठकर ) अच्छी बात है। यह इस समय ( मैं )--

# चपेत्य नागेन्द्रतुरङ्गतीणें तमार्हाण दारुणकर्मदक्षम् ।

सन्दर्भप्रसङ्गी — कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमिति नाटकस्य पञ्चमाञ्कात् समुद्गृतिमिदम्पद्यम् । राजोदयनो दाहण-कमंदक्षमाहणि स्वशत्रुं नाणियतुं प्रवृत्तो भवित इत्येतस्य चित्रणपस्मिन् पद्ये महाकविना राजोदयनमुखात् प्रस्तुतम् ।

अन्वयः नागेन्द्रतुरङ्गतीर्णे विकीर्णवाणोप्रतरङ्गभङ्गे महाऽर्णवाभे युवि उपेत्य दारुणकर्मदक्षं तम् कारुणि नाशयामि ।

पदार्थ -नागेन्द्रतुरङ्गतीर्णे = हाथी और घोड़ों से पार किये गये, विकी गंवाणोग्रतरङ्गभङ्गे = विवारे हुए बाण छपी भयंकर तरङ्गों वाले, महाऽर्णवाभे = समुद्र के समान, युधि = युड में, उपेत्य = जाकर, दारणकर्मदक्षं = भयञ्कर कमें करने ये निपुण, तम् = उस, आरुणि = वारुणि को, नाशयामि = नाश् करता हूँ।

लालमती व्याख्या —नागेन्द्रतुरक्षतीण —नागानाम्=मतक्षणानाम्, इन्द्राः = श्रोध्याः, "मतक्षणो गणो नागः कुक्षरो वारणः करी"—इत्यसरः, नागेन्द्राश्च = गणश्च व्याव्यक्ष, तुरक्षाश्च = गणश्च व्याव्यक्ष, तुरक्षाश्च = गणश्च व्याव्यक्ष, तुरक्षाश्च = गणश्च व्याव्यक्ष इति भावः, विकाणवाणोग्रतरक्षभङ्गे—विकीणश्च = इतस्ततो व्यावा इति यावत्, ते बाणाः = घराः, जग्राद्य ते तरङ्गाः उग्रतरङ्गाः = भयक्षुरोर्भयः, विकाणवाणा एव उग्रतरक्षास्तः भक्षः = भयं यस्मिन्, तस्मिन् विकाणश्चरक्षक्ष्योभिकीतिल्यभरिते इति भावः, महाणवाभे—महाश्चासौ व्यावः, तस्य इव वाभा = कान्तिः यस्य, तस्मिन् महासागरिनभे इति भावः, "उद्दन्वानुद्रश्चः सिन्धुः सरस्वान् सागरीऽर्णवः"—इत्यमरः, युधि = युद्धे "युद्ध-

हाथो और घोड़ों से पार किये गए और विखरे हुए वाण रूप भयद्भर तरङ्गों से भययुक्त बहुत बड़े समुद्र के समान युद्ध में भयद्भर कर्म में निपुण उस आरुणि नाम क शत्रु को मारता हूँ ॥ १३॥

### विकीर्णबाणोग्नतरङ्गभङ्गे महार्णवाभे युधि नाशयामि ॥ १३ ॥ ( निष्कान्ताः सर्वे )

मायोधनं जन्यं प्रधनं प्राविदारणम्"-इल्यमरः, उपेल्य = सम्प्राप्य, दारुणकर्मं दक्षं-दारुणं = नृशंसं, ज तत् कर्मं तस्मिन् दक्षः तम् = नृशंसकर्मानिपुणमिति यावत्, तं = पूर्वोक्तम्, आरुणिम् = एतदिश्वधेयं, स्वश्रष्टुमिति भावः, नाश-यामि = हन्मि ।

छन्दोऽलङ्कारश्च —पद्येऽस्मिन् उपेन्द्रवज्रावृत्तम् । तद्यथा—''उपेन्द्रवज्रा जतजास्तती गी'' । अलङ्कारद्योपमारूपके । तयोलंक्षणे यथा—'साम्यं वाच्यम-वैधम्यं वावयेक्य उपमा द्वयोः'' । ''रूपकं रूपिताऽऽरोपाद्विषये निरपह्नवे'' ।

( निष्कान्ताः सर्वे पात्रा इति शेषः )

( सब निकल जाते हैं )

# श्रथ षष्ठोऽङ्कः

( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । )

काञ्च कीय: — क इह भोः ! काञ्चनतोरणाद्वारमशून्यं कुरुते ? ( प्रविश्य )

त्रतीहारी -- अय्य ! अहं विजया । कि करोअदु ? [आयं ! अहं विजया । कि क्रियतामु ? ]

काञ्चुकीय:-भवति ! निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराज्यलाभप्रवृद्धोदयायोदयनाय

(ततः = तदनन्तरं, प्रविशति = प्रवेशं करोति, काठ्युकीयः = काठ्युकी, वत्सरा जस्येति शेषः)

काञ्चुकीयः—भोः = अरे !, इह = अस्मन् द्वारभूमी, कः = को जनः, काञ्चनतोरणद्वारं-तोरणं च तद्दारं तोरणद्वारं "तोरणोऽस्त्री विह्विद्विस्"— इत्यमरः, काञ्चनं च तत्तोरणद्वारं स्वणंमयबिह्विरिमिति यावत्, अशून्यं-न शून्यं= रिक्तम् इति अशून्यं, सनाथिमिति भावः, कुश्ते = करोति ? प्रतीहारभूमी कोऽस्ति द्वारपाल इति यावत्।

#### ( प्रविश्य = प्रवेशं विधाय )

प्रतीहारी — आर्यं ! = मान्य ! अहं, विजया = तन्नामिकाऽस्मि, द्वारपालपदे दित शेषः । किमिति प्रक्ने, क्रियतां = विधीयताम् ?

काञ्चुकीयः —भवति ! निवेद्यतां निवेद्यतां ''' प्रतोहारमुपस्थिताविति । सन्दर्भप्रसङ्गी —कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणोतस्य स्वप्न-वासवदत्तिसिति नाटकस्य षष्ठाङ्कात्समृद्धतमस्तीदं पद्यम् । पद्येनानेन वत्सराज-

#### ( तब काञ्चुकीय प्रवेश करता है )

काञ्चुकीय--अजी ! यहाँ कौन सुनहरे बाहरी द्वारको अपनी उपस्थिति से अभून्य (सम्पन्न) बन रहा है ?

( प्रवेश कर )

प्रतीहारी--( द्वारपालिका ) आर्य ! मैं विजया ( हूँ ) । क्या करूँ ?

— एष खलु महासेनस्य सकाशाद् रैम्यसगोत्रः काञ्चकीयः प्राप्तः, तत्रभवत्या चाङ्गारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च प्रतीहारमुपस्थिताविति । प्रतीहारी-अय्य !अदेशकालो पडिहारस्स । [आर्यं। अदेशकालः प्रतीहारस्य ।]

कारु चुकीयः उष्णियनीतः कागतयोः वासवदत्ताधाशीवसुन्धरा—कारु कीययोः प्रतीहारभूमौ उपस्थिति वत्सराजोदयनाय निवेदियतुं प्रतीहारिणमादिशति ।

लालमती व्याख्या—भवित ! — माननीये ! विजये ! इति यावत्, निवे
चतां = विज्ञाप्यता, निवेचतां = विज्ञाप्यतां, वरसराज्यलाभ्रष्ठवृद्धोवयाय—वरसानां

राज्यं, तस्य लागः, तेन प्रवृद्ध उदयो यस्य स्म तस्मै वरसदेशावाण्तिसमृद्धोरकर्षायेति भावः, उदयनाय = एतन्नामकाय वरसराजाय,— एषः = वर्षः, खलु = निश्चयेन,

महासेनस्य = एतन्नामकस्य उज्जयिनीवरेशस्य, सकाशाद् = पाश्वीत्, रैभ्यसगोत्राः—समानं गात्रं — वर्षः यस्य स सगोत्रः, रैभ्यस्य सगोत्रो रैभ्यगोत्रोद्भूल
इति भावः, "स्वतिगौत्रजननकुलान्यभिजनान्वयो"—इत्यमरः; काञ्चकायः =

काञ्चकी, प्राप्तः = बागतः, तत्रभवत्या = माननीयया, लङ्गारवत्या = एतन्ना
मिकया, महासेनभार्यया, च = तथा, प्रेषिता = प्रहिता, वासववत्ताघात्री-वासवदत्तायाः = एतन्नामिकायाः, जदयनसार्यायाः, भात्री=उपमाता "धात्री जनम्या
मलकीवसुमत्युपमातृषु"—इत्यमरः, वशुन्यरा नाम = एतद्विभयेया, च=तथा, प्रती
हारं = द्वारवेर्यं, "स्त्रा द्वाद्वरिं प्रतीहारः"—इत्यमरः, उपस्थितौ = विद्यमानी,

स्त इति श्रेषः, इति = इत्यम् ।

प्रतीहारी — आर्य ! = मान्य ! अदेशकालः — देशश्च काल्यच देशकाली, अविद्यमाना देशकाली यस्य स तथोक्ता, देशकालरहित इति भावः, अवसर इति शेषः, अतीहारस्य = द्वारणालस्य "प्रतीहारो द्वारणालद्वास्थद्वास्थितदर्शकाः" — इत्यमरः, अस्ति । देशकालरिहतोऽयमनुपयुक्तोऽस्त्यवसरो गम प्रतीहारस्य राजीव्दयनपार्थे गमनायित यावत् ।

काञ्चुकीय—माननीये ! वत्सदेश की पुना प्राप्ति से बढ़े हुए उदय (यश=अम्युत्यान) वाले उदयन को निवेदन करो, निवेदन करो—महासेन के पास से ये रैम्यगोत्र वाले काञ्चुकीय और आदरणीया महारानी अङ्गारवती के हारा प्रीपत आर्या वसुन्यरा नाम की वासवदत्ता की घाय हार पर उपस्थित हैं।

प्रतीहारी--आर्थ! इस समय द्वारपाल के जाने के लिए उचित देश (स्थान) ओर काल नहीं हैं।

काञ्चुकीयः -- कथमदेशकालो नाम ?

प्रतीहारी—सुणादु अय्यो । अज्ज । भट्टिणो सुय्यामुहप्पासादगदेण केण वि वीणा वादिदा । तं च सुणिअ भट्टिणा भीणअं-घोसवदीए सही विश्व सुणीअदि हि। । [श्रुणोस्त्रार्यः । अद्य भर्तुः सूर्यामुखप्रासादगतेन केनावि वीणा वादिता । तां च अहस्या भन्नी भणितस्-घोषवस्याः शब्द इव अपूयत इति । ]

काञ्चुकीयः—ततस्ततः ?

काञ्चुकीय: — कथं = कस्मात् कारणात्, अदेशकाल: देशकालरहितः अवसर इति शेष:, नामेति वाक्यसीन्दर्ये ?

प्रतीहारी — अद्य = डिस्मन् दिवसे, भतुँ: = स्वामिनः, उदयनस्येति भावा, सूर्यामुखप्रासादगतेन – सूर्यामुखं चासौ प्रासादः सूर्यामुखप्रासादः = एतन्तामको राजोदयनमुख्यप्रासाद इति भावः, तं गतः तेन = पद्मावतीमुख्यहर्म्यप्राप्तेन, केनापि = अज्ञातेन जनेनेति शेषः, वीणा = विपञ्चो, घोषवती इत्यभिधेया, "वीणा तु दल्लकी विपञ्चो स्यात्" – इत्यमरः, वादिता = ताडिता। तां = वीणां, वल्लकी- व्वनिमिति भावा, श्रुत्वा = आकर्ण्यं, भर्ता = स्वामिनोदयनेन, भणितं = कथितम् - घोषवत्याः = एतन्नामिकायाः वासवदत्तासम्बद्धवीणायाः, शब्दः = व्वनिः, इव = यथा, श्रुयते = आकर्ण्यं, इति = इत्यम्।

काञ्चुकीयः—ततस्ततः=तदनन्तरं किञ्जातिमिति त्वरागर्भः प्रश्नः काञ्चुकी-यस्येति यावत् ।

काञ्चुकीय कैसे (राजा के पास जाने के लिए) अनुकूल देश और काल नहीं हैं ?

प्रतीहारी—आर्य ! सुनिए । आज महाराज के सूर्यामुख (प्रमुख उच्च षट्टालिका जिसमें महारानी रहती हैं) महल में जाने पर किसी के द्वारा वीणा बजायी गई। उसे सुनकर महाराज (स्वामी) ने कहा—घोषवती नामक वीणा के शब्द के समान सुनाई पड़ रहा है।

काञ्चुकीय--तब क्या हुआ ? तब क्या हुआ ?

प्रतीहारी—तदो तिंह गिच्छ पुच्छिरो—कुदो इमाए वीणाए आगमो ति ।
तेण भणिअं—अह्मेहि णम्मदातीरे कुच्च गुम्मलगा दिट्ठा । जह प्यत्रोअण इमाए,
उवणीअदु भिट्टणो ति । तं च उवणीदं अङ्को करिअ मोहं गदो अट्टा । तदो
मोहप्पच्चागदेण बप्कप्रगाउलेण सुहेण भिट्टणा भिण्यं—दिट्ठासि घोसवदि ! सा हु
ण दिस्पदि ति । अय्य ! ईदिसो अणवसरो । कहं णिवेदेमि ? [ ततस्तत्र गत्वा
पृष्टा-कुतोऽस्या बीणाया आगम इति । तेन भिणतम्—अस्माभिनं मंदातीरे कूचं गुल्मलग्ना दृष्टा । यदि प्रयोजनमन्या, उवनीयतां भन्नं इति । तां घोपनीतामञ्जो कृत्वा
मोहं गतो भती । ततो मोहप्रत्यागतेन वाष्प्यर्थाकुलेन मुखेन भन्ना भिणतम्—

प्रतोहारी —ततः —तदनन्तरं, तत्र=तिस्मन् स्थाने, यत्राज्ञातेन जनेन वीणा वािंद्रता तत्रेति भावः, गत्वा, पृष्टः — जिज्ञासितः —कुतः — कस्मात् स्थानात्, अस्याः — एतस्याः, वीणायाः = वल्लक्याः, "वीणा तु वल्लकी विपश्ची स्यात्" — इत्यमरः, आगमः = प्राप्तः, इति = इत्यम्। तेन = अज्ञातेन जनेन, भणितं = कथितम् अस्माभिः = मयेति भावः, नर्मदातीरे — नर्मदायाः = रेवायाः "रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलन्यका" — इत्यमरः, तीरे = तटे, कूर्चगुल्मलग्ना — कूर्यानां = दर्भाणां, गुल्मः तिस्मन् लग्ना दर्मस्तवकव्यापृतेति यावत् वीणेति शेषः, दृष्टा = वीक्षता। यदि चेत्, अनया = वीणया, प्रयोजनं = कार्यं, तिंह इति शेषः, भर्ने = स्वामिने उदयनायेति भावः, उपनीयतां = समर्प्यताम्, इति = इत्यम्। च = तथा, तो = पूर्वोक्तःम्, उपनीवां = समर्पिताम्, अङ्के = क्रोडे "उत्सङ्गः चिह्नयोरङ्कः" — इत्यमरः, कृत्वा = विधाय, संस्थाप्येति भावः, भर्ता = स्वामी, मोहं = मूच्छीं, गतः = आसादितः। ततः = तदनन्तरं, मोहप्रत्यागतेन — मोहात् = मूच्छीतः, गत्यागतस्तेन, मूच्छीनिवृत्तेनेति भावः, लब्धसंज्ञेनेति यावत्, वाष्पः

प्रतीहारी -- तदनन्तर वहीं जाकर महाराज ने पूछा -- तुम्हारे पास यह वीणा कहीं से आई ? उसने कहा -- पैं नर्मदा (नदी) के किनारे कुशों की झाड़ी में पड़ी हुई इस वीणा को देखा। यहाराज को इससे प्रयोजन हो तो, सौंपी जाय। (उसके द्वारा) समपित उस विणा को गोद में रखकर महाराज मूछित हो गये। फिर होश में आने पर आंसू से व्याप्त मुख वाले महाराज ने कहा --

हष्ट्रासि घोषवित ! सा खलु न दश्यत इति । आर्थ ! ईहशोऽनवसरः । कथं निवेदयामि ? ]

काञ्चुकीयः-भवति ! निवेद्यताम् । इदमपि तदाश्रयमेव ।

प्रतोहारी-अय्य ! इअं णिवेदेमि । एसो भट्टा सुय्यामुहप्पासादादो ओदरइ । ता इह एव्व णिवेदइस्सं ! [आयं ! इयं निवेदयामि । एष भर्ता सूर्यामुखप्रसादाः दवतरित । तिबहैव निवेदियिष्यामि । ]

काञ्चुकीयः-भवति । तथा ।

पर्याकुलेन—वाष्पेण = अश्रुणा, पर्याकुलं = परिव्याप्तं तेन, अश्रुपरिव्याप्तेनेति, भावः, मुखेन = वदनेन, भर्त्रां = स्वामिनोदयनेनेति भावः, भणितं = कथितं— घोषविति ! = एतन्नामिके वीणे !, त्विमिति शेषः, दृष्टासि = वीक्षितासि । परित्विति शेषः, सा = वासवदत्ता, खलु = निश्चयेन, न = निह, दृश्यत = अवलोक्यते, इति = इत्यम् । आयं ! = मान्य ! काञ्चकीय !! कथं = केन प्रकारेण, निवेदयामि = विज्ञापयामि ।

काञ्चुकीय)—भवति ! = मान्ये !, निवेद्यतां = विज्ञाप्यताम् त्वयेति शेषः, इदमि = एतदिष, तदाश्रयं = वासवदत्तासम्बद्धमिति भावः, एवेति निश्चये ।

प्रतीहारी — आर्यं ! = मान्य !, इयं = एषाऽहिमिति शेषः, निवेदयामि = विज्ञापयामि । एषा = अयं, भर्ता = स्वामी, उदयन इति भावा, सूर्यामुखप्रासा-दात् = पद्मावतीमुख्यहम्यत्, अवतरित = अवरोहित । तत् = तस्मात् कार-णात्, इहैव = खस्मिन्नेव स्थले, निवेदयिष्यामि = विज्ञापयिष्यामि ।

काञ्चुकीय:—भवित ! = मान्ये ! तथा = तादृशं करोतु इति भावः। अथि घोषवित ! तुम देखी गयी, पर वें (वासवदस्ता) नहीं देखी जा रही हैं। आर्थ ! इस प्रकार जाने के लिए (उचित) समय नहीं है। कैसे निवेदन करूँ ?

काञ्चुकीय-भद्रे ! निवेदन करो ! यह निवेदन भी वासवदत्ता से ही सम्बन्ध रखता है।

प्रतीहारी — आयं ! यह मैं निवेदन करती हूँ । ये महाराज सूर्यामुख महन्त्र से उतर रहे हैं । तो यहीं पर निवेदन करूँगी ।

काञ्चुकीय-कल्याणि ! ऐसा ही करो।

( उभौ निष्कान्ती । ) मिश्रविष्कम्भकः । ( ततः प्रविश्वति राजा विद्षकश्च )

राजा— श्रुतिमुखनिनदे ! कर्थं नु देव्याः स्तनग्रुगले जघनस्यले च सुप्ता ।

उभी निष्कान्ती । मिश्रविष्कम्भकः = समाप्तोऽयं मिश्रविष्कम्भकः इति ।

टिप्पणी — विष्कम्भकः — विष्कम्भ या विष्कम्भक भूत और भावी घटना शों की सूचना के लिए होता है। इसका प्रयोग नाटक में संक्षेप के उद्देश्य से किया जाता है। यह प्रथम अंक के आदि में भी रखा जाता है। जिस विष्कम्भक में एक या दो मन्यम कोटिक पात्र आते हैं उसे "शुद्ध विष्कम्भक" कहा जाता है, तथा जिसमें नीच और मन्यम कोटिक पात्र आते हैं उसे "मिश्रविष्कम्भक" कहा जाता है, जाता है। साहित्यदर्षण में इसका लक्षण कविराज विश्वनाथ ने किया है—

"वृत्तवितिष्यमाणानां कथाशानां निदर्शकः । संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दिशतः ।। मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः । शुद्धः स्यात् स तु सङ्कीणों नीचमध्यमकित्तः ॥"

( ततः = तदनन्तरं, राजा = वत्सराजादयनः, प्रविशति = प्रवेशं करोति, विदूषकश्व = वसन्तकश्व प्रविशति )

राजा —श्रुतिसुखनिनदे ..... अरण्यवासम् ॥१॥

सन्दर्भप्रसङ्गी—कविवावनिवाहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामित नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतमस्तीदं पद्यम् । पद्येनानेन महा-कविभीसः वीणादशंनात् वासवदत्ताविरहोदीप्रशोकस्योदयनस्य चित्रमुपस्थापयति ।

अन्वयः — हे श्रुतिसुखनिनदे ! देग्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता ( सती सम्प्रति ) कथं नु विहगगणरजोविकीर्णदण्डा ( सती ) प्रतिभयम् अरुपवासम् अध्युषिता असि ॥१॥

(दोनों निकल जाते हैं ) (मिश्र विष्कम्भक समाप्त हुआ ) (तब राजा प्रवेश करते हैं और थिदूषक भी )

#### विहगगणरजोविकीणंदण्डा प्रतिभयमध्युषिताऽस्यरण्यवासम् ॥ १ ॥

पदार्थ: --हे श्रु तिमुखनिनदे ! = हे कानों को सुखद निनाद प्रदान करने वाली (वीण), देव्या: = देवी (वासवदत्ता) के, स्तनयुगले = दोनों स्तनों पर अर्थात् दोनों स्तनों के मध्य में, च = और, जधनस्थले = जबनस्थल में, सुप्ता = सोनेवाली (होती हुई तुमने इस समय) कथं नु = किस प्रकार से, विहगगण-रजोविकीणंदण्डा-पक्षियों के समूह द्वारा उड़ाई गई धूलों से व्याप्त (आच्छादित) दण्डवाली होकर, प्रतिभयं=भयद्धर, अरण्यवासं = वनवास को, अध्युषितासि = ग्रहण कर लिया है।

लालमती व्याख्या — हे श्रुतिसुखनिनदे ! — श्रुत्योः = कणंयोः सुखः, श्रुतिसुखो निनदो = व्विनः यस्याः सा, तत्सम्बुद्धौ, कणंसुखदरवे ! इति भावः, 'शब्दे
निनादिनिद्वानिव्वानरविद्वाः'' — इत्यमरः, वीणे ! इति शोषः, देव्याः = महादेव्याः, वासवदत्ताया इति भावः, स्तनयुगले — स्तनयोः युगलं तिस्मन् कुचयुग्मे
इति भावः जवनस्यले — जवनस्य = किट्युरोभागस्य, स्थलं = स्थानं तिस्मन्, च =
तथा, सुप्ता = अवसुप्ता, सती पूर्वमिति शेषः, सम्प्रति इति शेषः, कथं = केन प्रकारेण, नु इति वितर्के, विहगगणरजोविकीणंदण्डा — विहगानां = पक्षिणां, गणः =
समूहः, तस्य रजोभः = घूलिभः, विकीणां = व्याप्तो, दण्डः = प्रवालो यस्य सा
तथोक्ता, सगिनकरघूलिव्यासप्रवालेति यावत्, ''वीणादण्डः प्रवालः स्यान्'' —
इत्यमरः, सतीति शेषः, प्रतिभयं = भयङ्करं, ''दारुणं भीषणं भीष्मं भीमं घोरं
भयानकं भयङ्करं प्रतिभयं रौद्रम्'' इत्यमरः, सरण्यवासं—अरण्यं = वनमेव वासः =
निवासस्त, वनवासमिति यावत्, अध्युषिता = प्राप्ता, असि = वतंसे।

राजा —कानों को मुख देने वाले शब्दों से संयुक्त अयि वीणे ! (पहले तुम) महारानी वासवदत्ता के स्तनों और जंबों के बीच में सोती थी, अभी पक्षियों से उड़ाई गई घूलों से आक्छादित दण्डवाली होकर कैसे भयष्ट्वर वनवास को प्राप्त हो गई हो ? ॥१॥

श्विप च, अस्निग्वासि घोषवति ! या तपस्विन्या ने स्मरसि— श्रोणीसमुद्रहनपारवैनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि । डिट्स्य मां च विरहे परिदेवितनानि वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्सितानि ॥१॥

छ्न्दोऽलङ्कारीः—पद्येऽस्मिन् पुष्पिताग्रावृत्तम् । तद्यथा—''अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजी जरगाश्च पुष्पिताग्रा।'' ''वनवास''मित्यत्र रूपकम् । तद्यथा—''रूपकं रूपिताऽऽरोपाद्विषये निरपह्नवे ॥''

अपि च = अन्यच्च, हे घोषवति ! = एतदिभिधेये वीणे !, त्विमिति शेषः, अस्तिग्धाऽसि = प्रेमरहिता वर्तसे । या = वीणा, तपस्विन्या = वासवदत्ताया इति भावः, न = निह, स्मरसि = विचिन्तयसि त्विमिति शेषः ।

सन्दर्भप्रसङ्गी—कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यमस्ति । पद्येनानेन वत्स-राजोदयनो घोषवतीं दृष्ट्वा वासवदत्तोद्दीप्तविरहस्तद्वीणामुपालभते ।

अन्वयः—श्रोणीसमुद्धहनपाश्वैनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखानि उपगृहितानि विरहे माम् उद्दिश्य परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु स्टिमतानि कथितानि च (न स्मरित ) ।।२॥

पदार्थं : — श्रोणीसमुद्धहनपाइर्वनिपीडितानि = श्रोणी (किटभाग) में घारण करना और वगल में दवाना, खेदस्तनान्तरसुखानि = यक जाने से स्तनों के बीच में सुखपूर्वं क, उपगूहितानि = आलिङ्गन देना, विरहे = विरह में, मां = मुझ (उदयन) को, उद्दिश्य = लक्ष्य कर, परिदेवितानि = विलाप करना, च = और, वाद्यान्तरेषु = वीणा-वादन के मध्य-मध्य में, सिस्मतानि = मुस्कुराहट से युक्त, कथितानि = कहे गये वचनों को (न स्मरिस = तुम नहीं याद करती हो) ॥ २॥

और भी अयि घोषवति ! तू प्रम से रहित है. जो कि उस तपस्विनी (वास-वदत्ता) को नहीं स्मरण कर रही हो, किट प्रदेश में धारण करना और बगल में रखना, परिश्रम होने पर स्तनों के बीच में सुखपूर्व के आलिङ्गन करना, वियोग में मुझे उद्देश्य कर विलाप करना और वीणा बजाने के बीच-बीच में मुस्कुराहट के साथ बात-चीत करना (इन सभी घटनाओं को तूँ याद नहीं करती।) 11711 विद्वकः — अलं दाणि भवं अदिभत्तं सन्तिष्पि । [अस्त्रिमदानीं भवानितः मात्रं सन्तिष्य । ]

राजा--वयस्य ! मा मैवम् ।

लालमती व्याख्या— श्रोणीसमुद्धहनपाद्द्वनिपीडितानि-श्रोण्या = कट्या, समुद्धहनानि = भारणानि, पाद्र्वेन = कक्षाऽघोभागेन, निपीडितानि = सम्पी-डितानि, श्रोणीसमुद्धहनानि च पाद्र्वनिपीडितानि च, तानि, "कटिः श्रोणः"-इत्यमरः, बेदस्तनास्तरसुखानि-स्तनयोः = पयोदयोः, अन्तरम् = अन्तरालं तिस्मन् सुखानि = शातानि, "शर्मशातसुखानि च"-इत्यमरः, बेदे = परिश्रमे आयासे इति भावः, स्तनान्तरसुखानि, आयासे सति कुचमव्यानन्दकराणीति यावत्, उपगूहितानि = आलिङ्गनानि, विरहे = विप्रयोगे सतीति शेषः, माम् = उदयनम् उद्दिय = अभिलक्ष्य, परिदेवितानि = विलिपतानि "विलापः परि-देवनम्"-इत्यमरः, च = तथा, वाद्यान्तरेषु—बाद्यस्य = वीणायाः इति भावः, अन्तराणि = अवकाशाः "अन्तरमवकाशाऽविचिपरिधानाऽन्तिधभेदतादध्ये""-इत्य-मरा, तेषु, वीणावादनावकाशेष्विति यावत्, सिस्मतानि-स्मितेन = ईषद्धास्यन, सिहतानि = संयुक्तानि, कथितानि = भणितानि वचनानीति भावः, न = निह, स्मरसि=विचन्तयिस, अत एव अपि घोषविति ! त्वमिनग्धाऽसीति भावः।

छन्दः—पद्येऽस्मिन् वसन्ततिलकावृत्तम् । तद्यथा-"उक्त वसन्तलिका तभजा जगौ गः" ।

विदूषकः --- अतिमात्रम् = अत्यधिकम्, इदानीं = सम्प्रति, सन्तप्य = सेदं कृत्वा, अलं = पर्याप्तं, भवान् = उदयना, विग्नो मा भूदिति शेषः।

राजा वयस्य != मित्र !, मा = निह, एवम् = इत्यम् ।

सन्दर्भप्रसङ्गी —कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तिमित्यस्य नाटकस्य पष्ठाङ्कात्समुद्घृत्तमिदम्पद्यमस्ति । अनेन पद्येन वासवदत्तावीणादर्शनान्तरं राजोदयनो विदूषकम्प्रति तद्विरहजनितं शोकं श्रावयति ।

विदूषक — इस समय आप ज्यादा सन्ताप करके (खिन्त न हों)। राजा--मित्र। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।

# चिरप्रमुप्तः कामो मे वीणया प्रतिबोधितः। तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया ॥ ३ ॥

वसन्तक ! शिल्पिजनसकाशान्त्रवयोगां घोषवतीं कृत्वा शीघ्रमानय ।

अन्वयः — चिर प्रसुप्तो मे कामः वीणया प्रतिबोधितः, तां देवीं तु न पश्यामि, यस्याः घोषवती प्रिया ( आसीत् )।

पदार्थ-चिरप्रसुप्तः = बहुत समय से सोया हुआ, मे = मेरा, कामः= अभिलावा (प्रेम), वीणया = वीणा के द्वारा, प्रतिबोधितः = चया दिया गया है । तो = उस, देवीं = देवी को । वासवदत्ता को ), न = नहीं, पश्यामि = देखता हूँ, यस्याः = जिसकी, घोषवती = घोषवती नाम की वीणा, प्रिया =

प्रिय ( आसीत् = थी )।

लालमती व्याख्या—चिरप्रमुप्तः-चिरं = बहुकालं, प्रमुप्तः = शयितः, मे = मनोदयनस्य, कामः = तर्षः, ''कासोऽभिलाषस्तर्षश्च''-इत्यमरः, वासवदत्ता-विषयकमन्मय इति भावः, वीणया = वल्लक्या, ''वीणा तु वल्लकी विपश्ची स्यात्''-इत्यमरः, घोषवत्येति यावत्, प्रतिवोधितः = प्रगागरितः, उद्बोधितः इति भावः, तो पूर्वोत्तां वासवदत्ताभिति यावत्, देवीं = महाराज्ञीं, न = नहि, तु, पश्यामि = अवलोकयामि, यस्याः = वासवदत्तायाः, घोषवती = इयं पुरोर्वतमाना घोषवतीत्यभिधेया वीणेति भावः, प्रिया = स्निग्धा, अभीष्टेति यावत्, बासीदिति शेषः ।

छन्द:-पद्योऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तल्लक्षणं यथा-''क्लोके षष्ठं गुरु ज्ञोयं

सर्वत्र लषु पश्चमम् । द्विचतुष्पादयोह्नस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः"।

वसन्तक ! = हे विदूषक ! शिल्पिजनसकाशात्-शिल्पं = क्रियाकीशलं यस्य स शिल्पी स चाऽसौ जनः = लोकः "लोकस्तु भुवने जने"-इत्यमरः, तस्य सकाशात् = पाइवीत्, नवयोगां -- नवः = नूतनः, योगः = तन्त्र्यादिसंयोगः, यस्याः सा तौ, घोषव ीम् = तदिभिधेयां वीणां, कृत्वा = विधाय, शीघ्रं = सपित, "शोघ्रं सपदि तत्क्षणे"-इत्यमरः, अानय।

बहुत समय से सोये हुए मेरे (वासवदत्ता के प्रति ) अभिलाष (काम) को बीणा ने जगादी है। जिसे घोषवती प्रिय थी, उस महारानी वासवदत्ता को मैं नहीं देख पा रहा हूँ ।।३।।

वसन्तक ! कारीगरों के पास से घोषवती को मरम्मत करा कर जल्दी लाओ।

विदूषकः - जंभवं आणवेदि ! (वीणां गृहीस्वा निष्कान्तः ।) [यद् भवानाज्ञापयित ।] (प्रविषय )

प्रतीहारी — जेदु भट्टा । एसो खु महासेणस्स सआसादो रैंडभसगोत्तो बंचुईओ देवीए अङ्गारवदीए पेसिदा अय्या वसुन्धरा णाम वासवदत्ताधत्ती अ पिंडहारं उविद्वारा । [जयन्तु भर्ता । एव खलु महासेनस्य सकाजाद् रैभ्यसगोत्रः काञ्चु-कीयो देव्याऽङ्गारवस्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च प्रतिहार-मुपिस्थतौ । ]

राजा--तेन हि पद्मावती तावदाहूयताम्।

विदूषक:—( वीणां = वल्डकीं, गृहीत्वा = आदाय, निष्क्रान्तः— निगंतः) यद्=यादशं, भवान्—उदयनः, आज्ञापयित = आदिशति। (प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा)

प्रतीहारी — जयतु = विजयतां, भर्ता = स्वामी, उदयन इति भावः। एषः अयं, खलु = निश्चयेन, महासेनस्य = उज्जयिनीनरेशस्य, सकाशात् = पाश्वीत्, रैभ्यसगोत्रः = रैभ्यगोत्रोत्पन्नः, काञ्चकीयः = कञ्चकी, देव्या = महाराज्या, अङ्गारवत्या = एतन्नामिकया, प्रेषिता = सम्प्रेषिता, सार्या = मान्या, वसुन्धरानाम = तन्नामिका, वासवदत्ताधात्री – वासवदत्तायाः = प्रद्योतपुत्र्याः, धात्री = उपमाता "धात्री जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषु" – इत्यमरः, च = तथा, प्रतीहारं = दारदेशम्, उपस्थिती = समायाती स्वः।

राजा — तेन = कारणेन, हि = निश्चयेन, पद्मावती = एतदिभधेया महाराज्ञो, तावदिति वाक्यसौन्दर्ये, अहूयताम् = आकार्यताम् ।

विदूषक—आप जैसा आदेश करें। (वीणा लेकर जाता है)। (प्रवेश कर)

प्रतीहारी—-महाराज की जय हो। महाराज महासेन के यहाँ से रेश्य-गोत्रीय काञ्च कीय और महारानी अङ्गारवती के द्वारा प्रेषित आर्या वसुन्यरा नाम की वासवदत्ता की धाय द्वारभूभि पर उपस्थित हैं।

राजा -- तब पद्मावती को बुळाओ।

प्रतीहारी—जं भट्टा आणवेदि । (निष्कान्ता ) [ यद् भर्ताज्ञापवित । ]
राजा—किन्तु खलु शो प्रमिदानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन विदितः ?
( ततः प्रविश्ति पद्मावती प्रतीहारी च । )
प्रतिहारी—एदु एदु भट्टिदारिआ । [ एत्वेतु भर्तृदारिका । ]
पद्मावती—जेदु अय्यउत्तो । [ जयत्वार्यपुत्रः । ]
राजा—पद्मावति ! कि श्रुतं ? महासेनस्य सकाशाद् रैभ्यसगोत्रः काञ्चुकीयः

प्रतीहारी — भर्ता = स्वामी, यद् = यादृशम्, आज्ञापयति = आदिशति । (निष्कान्ता = निर्गता )

राजा—िकन्तु इति वितर्के, खलु = निश्चयेन, शीघ्रं = सत्वरम्, इदानीं = सम्प्रति, अयं = एषः, मत्परिणयो राज्यप्रापणक्षेति भावः, वृत्तान्तः = उदन्तः, "वार्ता प्रवृतिवृ तान्त उदन्तः"—इत्यमरः, महासेनेन = उज्जयिनीनरेशप्रद्योतेन, विदितः = ज्ञातः ?

( ततः — तदनन्तरं, पद्मावती = उदयनभार्या, प्रविशति = प्रवेशं करोति, प्रतीहारी = ढारपालिका, च = तथा, प्रविशति )

प्रतीहारी—एतु = आगच्छतु, एतु = आगच्छतु, भतृ दारिका=महाराज्ञी । पद्मावती--आर्येपुत्रः = पतिदेवः, जयतु = विजयताम् ।

राजा —पद्मावित ! किमिति प्रश्ने, श्रुतं = निशमितम् ? महासेनस्य = वासवदत्तापितुः, सकाशात् = पाश्वीत्, राम्यसगोत्रः स्थापेत्रीयः, काञ्चकीयाः कञ्चकी, प्राप्तः = आगतः, तत्रभवत्या = माननीयया, अङ्गारवत्या = तन्नाः

प्रतीहारी-महाराज की जो आज्ञा। (चली जाती है)।

राजा—महासेन ने क्या यह वृत्तान्त (मेरा पद्मावती के साथ विवाह और राज्य प्राप्ति ) शीघ्र जान लिया है ?

( तब पद्मावती और प्रतीहारी प्रवेश करती हैं )।

प्रतीहारी—राजकुमारी, आइए आइए । पद्मावती—अार्यपुत्र की जय हो ।

राजा--पद्मावति ! क्या तुमने सुना ? महासेन के पास से रैक्यगोत्रीय

प्राप्तः, तत्रभवत्या चाङ्गारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री प, प्रतीहारमुपस्थिताविति ।

पद्मावती-बश्यउत्ता ! पिअं मे आदिकुलस्य कुसलवृत्तांतं सोदुं । [आर्यपुत्र ! प्रियं मे ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुम् । ]

राजा-- अनुरूपमेतद् भवत्याभिहितं-वासवदत्तास्वजनो मे स्वजन इति । पद्मावति ! आस्यताम् । किमिदानीं नास्यते ?

मिकया, वासवदत्ताजनन्या, च = तथा, प्रेषिता = सम्प्रेषिता, आर्या = मान्या, वसुन्धरा नाम = एतदिभिधेया, वासवदत्ताधात्री-वासवदत्तायाः = मे उदयनस्य प्रथमभार्यायाः, धात्री = उपमाता, च = तथा, प्रतीहारं=द्वारदेशम्, उपस्थिती = समुपस्थिती, इति = इत्यम् ।

पद्मावती—जार्थपुत्र ! = पतिदेव !, मे = मम पद्मावत्याः, प्रियम् = अभीष्टमस्तीति शेषः, ज्ञातिकुलस्य ज्ञातेः = बन्धोः ''सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धु-स्वस्वजनाः समाः''—इत्यमरः, कुलं = बंशस्तस्य, कुशलवृत्तान्तं = क्षेमसमाचारः।

राजा—भवत्या = माननीयया पद्मावत्येति भावः, एतद् = इदम् अनु-रूपं = समुचितं, स्वकुलसदृशमिति भावः, अभिहितम् = कथितम्—वासवदत्ताः स्वजनः—वासवदत्तायाः = प्रथममहाराज्ञ्याः, स्वजनः = बान्यवः, मे = मम पद्मावत्याः स्वजन = बान्धव, इति = इत्थम्। पद्मावति ! = महादेवि ! आस्यताम् = उपविश्यताम्। किमिति प्रश्ने, इंदानीं = सम्प्रति, न = निह, आस्यते = उपविश्यते ?

काञ्चुकीय और आदरणीया अङ्गारवती के द्वारा प्रेषित आर्या वसुन्धरा वासव-दला की धाय द्वार पर उपस्थित हैं।

पद्मावती—आर्यपुत्र ! ज्ञाति (बन्धु ) कुल का कुशलसमाचार सुनना
मुझे प्रिय है।

राजा—तुमने यह उचित कहा कि वासवदत्ता के बन्धुजन तुम्हें प्रिष हैं।
पद्मावति ! बैठो । इस समय तुम बैठ क्यों नहीं रही हो ?

पद्मावती—इटाउता ! कि मए सह उविवट्ठो एदं जणं पेक्खिस्सिदि ? [ आर्यपुत्र ! कि मया सहोपविष्ठ एतं जनं ब्रक्ष्यति ? ]

राजा-कोऽत्र दोषः ?

पद्भावती—अध्यउत्तास्स अवरो परिग्गाहो ति उदासीणं विअ होदि । [आर्थ-पुत्रस्यापरः परिग्रह इत्युवासीनमिव भवति । ]

राजा—कलत्रदर्शनाहं जनं कलत्रदर्शनात् परिहरतीति बहुदोपमुत्वादयनि । तस्मादास्यताम् ।

पद्मावती — आर्यपुत्र ! = पतिदेव !, किमिति प्रश्ने, मया = ण्द्मावत्या, सह = साकम्, उपिवष्टः = आसीनः, एतं = समुपिन्यतं, जनम् = उज्जियिनीजनं, द्रक्ष्यति = अवलोकियव्यति भवानुदयन इति शेषः ?

राजा—कोऽत्र = कोऽस्त्यत्र दशंनिवषये, दोषः = अवगुणः १ काक्वा व्यव्यते त्वया सहोपविष्ठ एवाहं वासवदत्तासम्बन्धिजनं द्रक्ष्यामि, त्वया पर्मावत्याऽप्यत्र केनापि प्रकारेण शङ्का मा करणीयेति भावः ।

पद्मावती—आर्यपुत्रस्य = पितदेवस्य, अपरः = अन्यः, परिग्रहः = पत्नी, "पत्नीपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः" – इत्यमरः, इति = इत्यं, जन इति शेषः, उदासीनमिव = तादृशं यथा स्यात् तथेव, भवति = वर्तते।

राजा—कलत्रदर्शनाहँ—कलत्रस्य=भायियाः ''कलत्रं श्रीणिभार्ययोः''— इत्यमरः, दर्शनम् = अवलोकनं, तदर्हतीति तम् = भायिवलोकनयोग्यमिति भावः, जनं = पुरुषं गृहस्यमिति भावः, मामिति शेषः, कलत्रदर्शनात् = भायिवलोकनात्, परिहरति = वर्जयति, इति = इत्थं, बहुदोषं = प्रश्चरदूषणम्, उत्पादयति=जनयति । तस्मात् = कारणात्, आस्यताम् = उपविद्यताम् ।

पद्मावती—पतिदेव ! क्या मेरे साथ वैठकर आप उन लोगों को देखेंगे ? राजा—इसमें दोष ही क्या है ?

पद्मावती—''आर्यपुत्र की दूसरी पत्नी है'' यह सोचकर उन्हें उदा-सीनता होगी।

राजा--पत्नी-दर्शन के योग्य (गृहस्य ) जन (व्यक्ति ) को पत्नी को को देखने से रोकता है यह बात बहुत दोष पैदा करती है। इसलिए बैठो। पद्मावती—जं अध्यउत्तो आणवेदि । ( उपविश्य ) अय्यउत्त ! तादो वा अम्बा वा कि णु खु भणिस्सदि त्ति आविग्गा विअ संवुत्ता । [ यदार्यपुत्र आज्ञा-पयति ! आर्यपुत्र ! तातो वाऽम्बा वा किन्तु खबु भणिष्यतीत्याविग्नेव संवृत्ता । ] राजा—वद्मावति ! एवमेवत् ।

> किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे कन्या भयाप्यपहृता न च रक्षिता सा।

पद्मावती—यत् = यादृशम्, आर्यपुत्रः = पितदेवः, आज्ञापयिति = यादिशिति । आर्यपुत्र ! = पितदेव !, तादः = जनको, महासेनचण्डश्रद्योतः, अम्बा = जनको अङ्गारवती, वा = अथवा, किन्तु इति वितर्के, खलु = निश्चयेन, भणिष्यिति = कथियप्यित, सूचिष्यतीति यावत्, इति = इत्थं, विग्ना = उद्विग्ना, समुत्सुकेति भावः, इव = यथा, संवृता = सञ्जाताऽस्भीति शेषः ।

राजा--पद्मावति ! = प्रिये महाराज्ञि ! एवम् = इत्थम्, एतद् = इदम् । त्वच्छञ्जनम् चित्तमस्ति, ममापि चित्तमित्यमेव सन्देहं प्रकटयति ।

सन्दर्भप्रसङ्गी —कवितावनिताह।सेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतिमिदम्पद्यमस्तीति । अनेन पद्येन वासवदत्तादहनकारणात् प्रद्योतात् भयग्रस्तः सन् उदयनः स्वकीयं हृदयस्थमुद्वेग मुपस्थापयति पद्मावतीम्प्रति ।

अन्वयः कि वक्ष्यति इति मे हृदय परिशङ्कितम्। मया कन्या अपहृता अपि सा च न रक्षिता। चलैः भाग्यैः महदवाप्तगुणोपघात। पितुः जनितरोष। पुत्र इव भीतः अस्मि ॥४॥

पद्मावती—पतिदेव जैसी खाजा करते हैं (वैसा करती हूँ)। (बैठकर)
पतिदेव! पिता (महासेन) या माता (अङ्गारवती) वया कहेंगी ? ऐसा
विचार कर मैं डरा हुई सी हो गई हूँ।

राजा-पद्मावति ! यह ऐसा ही है।

पिता (महासेन) या माता (अङ्कारवती) क्या कहेंगी ऐसा सोचकर मेरा हृदय सशङ्कित है। मैं पहले) उनकी कन्या को उड़ा ले आया

#### भाग्यंश्वलैमंहदवासगुणोपघातः पुत्रः वितुर्जनितरोष इवास्मि भीतः ॥ ७ ॥

पदार्थं:— कि = क्या, वक्ष्यित = कहेंगे, इति = इस कारण से, मे = मेरा हृदयं = चित्त, परिशक्षितम् = शक्षा से युक्त है। मया = मेरे द्वारा, कन्या= उनकी पुत्री (प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता) अपहृता = चुराई गयी, अपि = भी, सा = वह (वासवदत्ता) न = नहीं, रक्षिता = रक्षित हुई। चलैं:=चश्वल, भाग्ये। = भाग्य से, महदवाष्तगुणोपघातः = बड़ों के गुणों को नष्ट करने वाला, पितुर्जनितरोषः = पिता में उत्पन्न कर दिया है क्रोध जिसने, ऐसे, पुत्रः = पुत्र के, इव = समान, मीतः = डरा हुआ, अस्मि = हूँ।

लालमती व्याख्या —िकमिति वितकें, वक्ष्यति = कथ्यिष्यति, वासव-दत्ताजनको महासेनः अम्बा वा अङ्गारवती इति शेषः, इति = इत्यं, वासवदत्ता-दहनविषये, पद्मावतीपरिणयविषये वेति शेषः, मे = ममोदयनस्य, हृदयं = मनः "चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तर्ह्यमानसं मनः"—इत्यमरः, परिशङ्कितं = शङ्का-कुलं वर्तत इति शेषः। मया = उदयनेन, कन्या = कुमारी, अङ्गारवती--महासेनयोरात्मजा वासवदत्तोति भावः अपह्नुता = मुिषता, उज्जियनोतः परि-<mark>णयेन दिनैव कौशास्बीमानीते</mark>ति भाव:, अपि, सा च = अपहृता तादृशी वासव-दसा तथेति भावः, न = नहि, रक्षिता = त्राता, अग्निदाहादिति शेषः, इत्यम्मयाऽपराघद्वयं कृतमिति भावा, चलैः = चपलैः, भाग्यैः = दैवैः प्रारब्ध-कर्मभिरिति यावत् "दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः"-इत्यमरः, महदवाप्तगुणोपघातः-गुणानामुपघातः, गुणोपघातः, अवाप्तो गुणोपघातो येन सः, महतामवाप्तगुणोपघातः महदवाप्तगुणोपघातः श्रोष्ठजनप्राप्तगुणविनाश इति यावत् एतादृशोऽहमुदयन इति शेषः, पितुः = जनकस्य, जनितरोषः--जनितो रोषो येन तयोक्तः उत्पादितामर्षः "कोपक्रोधामर्षा पप्रतिषा रुट्कृधी-स्त्रियो''-इत्यमरः, पुत्रः = तनयः, इव = यथा, भोतः = भयग्रस्तः, अस्मि = वर्ते ।

<sup>(</sup>छोन लिया) फिर उसकी रक्षा नहीं की। चझल भाग्यों से बड़ों के गुणों को नष्ट करने वाला मैं पिता को कुद्ध करने वाले पुत्र के समान डरा हुआ हूँ ॥ ४॥

पद्मावती—ण कि सक्कं रिक्खरुं पत्तकाले ? [ न कि शक्यं रिक्ष तुं आसकाले ? ]

प्रतीहारी—एसो कञ्चईओ घत्ती अ पिडहारं उविट्ठदा । [ एव काञ्चुकीयो घात्री च प्रतीहारमुपस्थितो । ]

राजा-शीघ्रं प्रवेश्यताम् ।

प्रतीहारी-- जंभट्टा आणवेदि । (निष्काश्ता) [ यद् भर्ताऽऽज्ञापयिति । ] ( ततः प्रविशति काञ्चुकीयो घात्री प्रतीहारी च । )

छन्दोऽलङ्कारश्च—पद्योऽस्मिन् वसन्तितिलकावृत्तम् । तद्यथा—''उक्ता वसन्तितिलका तभजा जगौग।''। अलङ्कारश्चात्रोपमा । तद्यथा साहित्य-दपंगे —''साम्यं वाच्यमवैधम्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः''।

पद्मावती —प्रान्तकाले-प्राप्तद्वासी कालः आसादितसमये इति भावः, क्षि = वस्तु, रक्षितुं = त्रातुं, न = निह, शक्यं = शक्तिविषयभूतम्, भवतीति शेषः। अत एवोचितावसराऽभावात् वासवदत्ताः न रक्षितेति भावः।

प्रतीहारी — एषः = अयं, काञ्चुकीयः = महासेन कञ्चुकी, घान्नी = वासव-दत्तीपमाता, च = तथा, प्रतीहारं = द्वारदेशम्, उपस्थिती = विद्यमानी स्त हेति लेषः।

राजा—शीघ्रं = द्राक्, प्रवेश्यता = प्रवेशं विधीयताम् ।

काञ्चुकीयः —भर्ता = स्वामी, यद् = यादृशम्, आज्ञापयित = आदि-शति । (निष्कान्ता = निर्गता)

(ततः = तदनन्तरं काञ्च कीयः = उज्जियिन्नीकञ्च की, प्रविणति = प्रवेशं करोति, घात्री = वासबदत्तोपमाता वसुन्धरा प्रविणति, प्रतीहारी = द्वार-पालिका विजया च प्रविणति )

पद्मावती—उचित समय पर क्या नहीं बचाया जा सकता है ?
प्रतीहारी—ये काञ्चुकीय और घाय द्वार पर उपस्थित हैं।
राजा—उन्हें शीघ्र प्रवेश कराओ।
प्रतीहारी—महाराज की जैसी आज्ञा। (चली जाती है।
(तब काञ्चुकीय, घाय और प्रतीहारी प्रवेश करती हैं।)

काञ्चकीय:--

#### सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य महान् प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृ पसुतानिधनं विषादः ।

काञ्चुकीयः — सम्बन्धिराज्यमिदमेत्यः .................कुशलं च देव्याः । सन्दर्भप्रसङ्गी — कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तानित्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतमस्ति । पद्येनानेन महासेन-काव्युकीयः आमातृदेशप्रापणात् स्वकीयं हषै वासवदत्तामरणाच्च शोक-मुपस्थापयति ।

अन्वयः—इदं सम्बन्धिराज्यम् एत्य महान् प्रहषः पुनः नृपसुतानिधनं स्मृत्वा महान् विषादः (अस्ति ) हे दैव ! परैः अपहृतं राज्यं देव्याः कुणलं च स्यात् तिह भवता कि नाम न कृतम् ?

पदार्थः — इदं = इस, सम्बन्धराज्यं = सम्बन्धी (कौटुम्बिक ) राज्य को, एत्य = आकर अर्थात् कुटुम्ब उदयन के राज्य में आकर, महान् — बहुत, प्रह्षं। = हषं (हो रहा है) पुनः = फिर, नृपसुतानिधनं = राजकुमारी वासवदत्ता की मृत्यु, स्मृत्वा = जानकर, विषाद = दुःख (हो रहा है), हे दैव ! = अरे भाग्य !, परैं: = दूसरों (शत्रुओं) के द्वारा, अपहृतं = छीने गये, राज्यं = राज्य (की प्राप्ति के साथ), यदि — अगर, देव्याः = देवी (वासवदत्ता) का, कुशलं = कुशल होता तो, भवता = आपके द्वारा, कि नाम न कृतं = (हमारा) क्या (उपकार) नहीं किया गया होता ?

लालमती व्याख्या—इदत् = एतत्, सम्बन्धिराज्यं = सम्बन्धिना = भृतं-जामानुरुदयस्येति भावः, राज्यं = राष्ट्रम्, एत्य = आगत्य, ममेति शेषः, महान्= अधिकः, हषः = प्रातिः, "मुल्प्रीतिः प्रमदो हषं।"-इत्यमरः, अस्तीति शेषः,पुनः= मुहुः, नृषसुतानिधनं-नृषस्य = अधिषस्य, प्रद्योतस्येति भावः, सुतायाः = पुत्रयाः, वासवदत्ताया इति भावः, निधनं = मृत्युं, स्मृत्वा=विचिन्त्य, महान् = अधिको,

काञ्चुकीय—इस सम्बन्धी (दामाद उदयन) के राज्य में आकर महान हवं हा रहा है पर राजकुमारी (वासवदत्ता) के मरण को सुनकर

#### कि नाम देव ! भवता न कृतं यदि स्याद् राज्यं परेरपहृतं कुशलं च देव्याः ॥ १ ॥

प्रतीहारी—एसी भट्टा; उवसप्पदु अय्यो । [ एव भर्ता, उपसपंत्वार्थः ।°] काञ्चुकीयः—( उपेश्य ) जयत्वार्यपुत्रः । धात्री—जेदु भट्टा । [ जयतु भर्ता । ]

विषादः=सन्तापः, ममास्तीति शेषः, हे दैव !=विषे !, "दैव दिष्टं भागवेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधः"—इत्यमरः, परैः = अन्यैः, शत्रुभिरिति यावत्, अपहृतम् = स्वायन्तीकृतं, राज्यं=राष्ट्रं, देव्याः=राजमिहिष्याः वासवदत्ताया इति भावः कुशलं= कल्याणं च = तथा, स्यात् = भवेत्, यदि = चेत् तहींति नाम शेषः, भवता = त्वया, दैवेनेति भावः, कि नाम = क्षेममिति भावः, न = निह्तं स्यादिति शेषः। अस्मद्भतृं जामात्रोदयनेन शत्रुभिरधीनीकृतं राज्यं च पुनः प्राप्तं तथैव वासवदत्ताया अपि क्षेमं स्याच्चेत् अस्माकं सवं खल्वभीष्टं सम्पन्नं स्यादिति तात्पर्यम्।

छन्दः--- १ द्वे अस्मन् वसन्ततिलकावृत्तम् । तल्लक्षणं पूर्वे मुक्तम् ।

प्रतीहारी —एषः = अयं, भर्ता = स्वामी, उदयन इति भावः उपसर्पतु= उपन्नजतु, आर्यः = मान्यः कान्चुकीय इति यावत्।

काञ्चुकीयः—( उपेत्य = उदयनसमीपं गत्वा ) आयंपुत्रः = महाराजः, जयतु = सर्वोत्कर्षेण वर्ततामिति भावः।

धात्री — भर्ता = स्वामी, महाराजोदयन इति यावत्, जयतु = विजयताम्।

महान् दुःख हो रहा है। अरे दुर्दैव ! यदि शत्रुओं से छीने गए राज्य की प्राप्ति के साथ ही देवी वासवदत्ता का भी कुशल होता तो तूने क्या नहीं किया होता ?

प्रतीहारी--पे महाराज हैं। आय'! इनके पास जायें।

काञ्चुकीय—( निकट जाकर ) झार्यंपुत्र (महाराज, दामाद) की जय हो। धाय—स्वामी (दामाद) की जय हो।

राजा—( सबहुमानम् ) आर्य ! पृषिध्यां राजवंश्यानामुदयाऽस्तमयप्रभुः । अपि राजा स कुशली मया काङ्क्षितवान्धवः ? ।। ६ ।।

राजा — ( सबहुमाननं = बहुमानं यथा स्यात्ताथा, तेन सहितं = संयुवतं ) आर्य ! = मान्य !

सन्दर्भप्रसङ्गी—कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वर्त-वासवदत्तिम्हयस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतमस्तीदं पद्यम् । अनेन पद्येन-वरसराजोदयनः काञ्चकीयम्प्रतिमहासेनस्य कुशलं प्रच्छति ।

अन्वय:--पृथिव्यां राजवंश्यानाम् उदयाऽस्तमयप्रभुः ( एवं च ) मया काङ्क्षितवान्यव: स राजा कुशली अपि ( अस्ति ) ।

पदार्थ:—पृथिव्यां = पृथ्वी पर, राजवंश्यानां = समस्त राजाओं के वंशों के, उदयास्तमयप्रभुः = उदय तथा अस्त करने में समर्थ, मया काङ्क्षित-बान्धवः = मेरे वे सम्बन्धी जिन्हें मैं बहुत चाहता हूँ ( मेरे द्वारा वाञ्छित रिश्तेदार), सः = वे, राजा = राजा ( महासेन चण्डप्रद्योत), कुशली = सकुगल, अपि = तो हैं।

लालमती व्याख्या--पृथिव्यां = वसुन्वरायां, राजवंश्यानां-राज्ञाम् = स्विधानां, वंश्यानां = वंशोत्पन्नानी, राजकुलोत्पन्नानी समस्तक्षत्रियाणामिति यावत्, जदयाऽस्तमयप्रभु:-उदयनभुदयः, अस्तमयनमस्तमयः, उदयश्चास्तमयश्च जदयस्तमयौ तयोः, प्रभुः = सक्षमः, जन्नत्यवनितसक्षम इति भावः, ( तथा च ) मया = उदयनेन, काङ्क्षितवान्धवः-काङ्क्षितम् = प्रभिलिषतं, वान्धवं येन सः, अभिलिषतवन्धुत्वः इति यावत्, सः = जगिद्वितः, राजा = सम्राट्, महासेनच-ण्डः चोत इति भावः, कुशली = कुशलेन सहित इति भावः, अपि इति प्रश्ने, अस्तीति शेषः ? ।। ६ ॥

छन्द:—पद्योऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तद्यया—''इलोके षष्ठं गुरु जोयं सर्वत्र लघु पञ्चमम् । द्विचतुष्पादया ह्र-वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः'' ।

#### राजा — (बहुत आदर के साथ ) आयें।

पृथ्वी पर समस्त राजकुल में उत्पन्न क्षत्रियों के उत्कर्ष और अप-कर्ष करने में समर्थ और मुझसे बन्धुत्क (सम्बन्ध) की इच्छा रखने वाले वे राजा (महासेन) सकुशल तो हैं।। ६।। काञ्चकीय: — अथ किम् ? कुशली महासेनः । इहापि सर्वगतं कुशलं प्रच्छित । राजा—( आसनादुस्थाय ) किमाजापयित महासेनः ?

काञ्चकीयः---- सद्दशमेतद् वैदेहीपुत्रस्य । नन्वासनस्थेनैव भवता श्रोतव्यो महासेनस्य सन्देशः ।

राजा--यदाज्ञापयति महासेनः। ( उपविशति )

काञ्चुकीय: अथ किम् ? = अन्यत् किम् ? कुशली = कुशलसंयुक्तः अना-मय इति भावः, महासेनः = चण्डप्रद्योतः । इहापि = कौशाम्बीराज्येऽपि, सम्बन्धि-राज्ये इति भावः, सर्वंगतं — सर्वं गतं तत् = समस्तजनविषयकिमिति भावः, कुशलम् = अनामयं, पृच्छिति = अभिलषतीति यावत् ।

राजा—( आसनात्—भद्रपीठ।त्, उत्याय = उत्यानं कृत्वा ) किमिति प्रक्ने, आज्ञापयति = आदिशति, महासेनः = उज्जयिनीनरेशः ?

काञ्चुकीयः — एतद् = आसनपरित्यजनिमिति भावः, वैदेहीपुत्रस्य – वैदेहा।
पुत्रस्तस्य = विदेहराजकन्यात्मजस्येति यावत्, सदृशमनुरूपमेवास्तीति शेषः।
ननु इति निरुषये, आसनस्येन व — आसने विष्ठतीति तेन, भद्रपीठावस्थितेनेति
भावः, भवता — मान्येन, जामात्रोदयनेनेति भावः, महासेनस्य = प्रद्योतस्य,
सन्देशः = वषनं, श्रोतन्यः = श्रवणीयः।

राजा — यत् = यादशम्, महासेनः चप्रद्योतो नृपः, आज्ञापयति च आदि-शति । (उपविशति = आसते )

काञ्चुकीय—और क्या ? महासेन सकुशल हैं। यहाँ भी सबलोगों का कुशल पुछते हैं ?

राजा - ( आसन से उठकर ) महासेन क्या आज्ञा करते हैं ?

काञ्चुकीय--वैदेही (मिथिला की राजकुमारी) के पुत्र (आप) का यह विनयप्रदर्शन उचित ही है। आसन पर बैठकर ही आपको महासेन का सन्देश सुतना चाहिए।

राजा--महासेन जो आज्ञा करते हैं। (बैठता है।)

काञ्चकीयः—दिष्टचा परैरण्ह्तं राज्यं पुनः प्रत्यानीतमिति । कुतः— हातरा येऽप्यशक्ता वा नोस्साहस्तेषु जायते । प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोस्साहैरेव भुज्यते ।। ७ ॥

काञ्चुकीय:—दिष्ट्या = भाग्येन 'दैवं दिष्टं भाग्वेयं भाग्यं स्त्री तियतिविधि''—इत्यमरः, एरैः = वैरिभिः, अपहृतम् = अधीनीकृतं, राज्यं == राष्ट्रः, पुनः = मुहुः, प्रत्यानीतं = अधिगतम्, इति = इत्यम् । कृतः = यतो हि—

सन्दर्भप्रसङ्गौ — कविताविनताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धतिमिदं पद्यम् । अनेन पद्येन उत्साहिनां जनानामेव राज्यश्रीलाभ इत्युपस्थापयित काञ्चुकीय। उदयनम्प्रति ।

अन्वयः —ये कातरा अपि वा अशक्ताः तेषु उत्साहो न जायते । हि प्रायेण नरेन्द्रश्री। सोत्साहैः एव युज्यते ।

पदार्थः — ये = जो, कातराः = कायर, अपि वा = या, अशक्ता = (जो) असमर्थं (हैं), तेषु = उनमें, उत्साहः = उत्साह, न = नहीं, जायते = उत्पन्न होता है। प्रायेण = प्रायः, नरेन्द्रश्रीः = राज्य लक्ष्मी (का), सोत्साहैः = उत्साह सम्पन्न व्यक्ति के द्वारा ही, युज्यते (भुज्यते) = आना सम्भव है (भोग किया जाता है)।। ७॥

लालमती व्याख्या—ये = जनाः, कातराः = दीनाः, भीषव इति भावः, सन्तीति शेषः, अपि वा = अथवा, ये जना इति शेषः, अणक्ताः = अक्षमाः सन्तीति शेषः, तेषु = तथाभूतेषु जनेषु, कायरेषु अणक्तेष्विति वा, उत्साहः = अध्यवसायः, न = निह, जायते = उत्पद्यते । हि = यतः, प्रायेण = प्रायधः, नरेन्द्रश्रीः = नरेन्द्रां = नृपाणां, श्रीः = लक्ष्मीः, ''सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्च''— इत्यमरः, राज्यलक्ष्मीरिति यावत्, सोत्साहैः—उत्साहेन = अध्यवसायेन ''उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्''—इत्यमरः, सहितस्तैः, उत्साहसम्पन्नेरिति यावत्, जनैरिति शेषः भुज्यते = उपभुज्यते । पाठान्तवे युज्यते = अधीनीक्रियत इति भावः ।

काञ्चुकीय--भाग्य से (आपने) शत्रुओं से छिने गए राज्य को पुनः लौटा लिया। क्यों कि--

जो कायर ( डर्पोक ) और असमर्थ हैं, उनमें उत्साह ( अध्यवसाय ) नहीं

#### राजा—आर्य ! सर्वमेतन्महासेनप्रभाव: । कुतः— अहमविजतः पूर्वं तावत् सुर्तः सह लालितो इडमपहृता कस्या भूयो मया न च रक्षिता ।

छन्दोऽलङ्कारश्च— पद्योऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । अलङ्कारश्चात्रायन्तिर-न्यासः । तद्यथा—''सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । कार्यञ्च कार-णेनेदं कार्येण च समर्थ्यंते । साधर्म्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टघा ततः'' ।। ७ ॥

राजा — त्रार्य ! = मान्य !, सर्व = सकलम्, एतत् = इदं, अपहृतराज्य-प्रापणमिति भावः, महासेनप्रभावः – महासेनस्य = एतन्नामकस्योज्जयिनीनरेशस्य, प्रभावः = महिमा, अस्तीति होषः । कुतः = यतो हि ।

सन्दर्भप्रसङ्गी - कविताविनताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामित्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कसमुद्धिमिदम्पद्यमस्ति । पद्येनानेन वत्स-राजोदयनो महासेनकाञ्चकीयम्प्रति महासेनस्यात्मिन स्वताम्प्रस्तौति ।

अन्वयः — पूर्वं तावद् अहम् अविजतः, सुतैः सह लालितः, मया कन्या दृढम् अपहृता, भूय। न रिक्षता च, तस्याः निधनम् अपि श्रुत्वा मयि तथा एव स्वता । ननु उचितान् वत्सान् प्राप्तुं अत्र नृषः कारणं हि ।

पदार्थ:—-पूर्वं तावत् = पहले, अहम् = मैं, अवजिताः—( महासेन के के द्वारा ) जीता गया, सुतैः = ( उनके द्वारा ) पुत्रों के, सह = साथ, लालितः = लालित पालित हुआ, मया = मेरे द्वारा, कन्या = ( उनकी ) कुमारी ( वासवदत्ता ), हढम् अपहृता = बलपूर्वंक चुराई गई, भूयः च = और फिर, न = नहीं, रक्षिता = ( वह वासवदत्ता मेरे द्वारा ) रक्षित नहीं हुई। तस्याः = उस ( वासवदत्ता ) की, निधनं = मृत्यु को, अिं भी, श्रुत्वा = सुनकर, मिं =

होता है। क्योंकि प्रायः उत्साही पुरुष ही राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करते हैं (राज्य-लक्ष्मी का उपभोग करते हैं।)।। ७।।

राजा — आर्यं ! यह सब महासेन की महिमा है। क्योंकि — महासेन के द्वारा ) पहले में जीता गया (फिर) अपने पुत्रों के साथ पाला गया। मैंने उनकी कन्या (वासवदत्ता) को दृढ़ता पूर्वक (बलपूर्वक) हरण किया, पर उसे (वासवदत्ता की) रक्षा न कर सका। उस वासवदत्ता की मृत्यु की खबर सुनकर

## निधनमि च अुत्वा तस्यास्तर्थेव मिय स्वता ननु यदुचितान् वस्सान् प्राप्तुं नृपोऽत्र हि कारणस् ।।॥।

मुझपर, तथा एव = पहले की भौति ही, स्वता = ( उनकी ) आत्मीयता है।
ननु = निरुचय ही, उचितान् = उचित ( औचित्यपूर्ण), वत्सान् = वत्सदेश
के प्रदेशों को, प्राप्तुं = पाने में, यद् = जो, अत्र = यहाँ, नृपः = राजा
( महासेन), कारणं = कारण, हि = निरुचय ही हैं।

क्तिः—पद्येऽस्मिन् हरिणीवृत्तम् । तद्यया-''रसयुगहयैन्सी स्री स्लोगी यदा हरिणी तदा''।

भी मुझमें उनकी (महासेन की ) पहले की तरह ही आत्मीयता है। मेरे पहले के उपभुक्त वत्सप्रदेशों को पाने में भी राजा (महासेन) ही कारण हैं॥ ८॥

काञ्चुकीयः-एष महासेनस्य सन्देशः। देव्याः सन्देशमिहात्रभवती कथयिष्यति ।

राजा--हा ! अस्व !

#### षोडशान्तःपुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता।

काञ्चुकीय:- महासेनस्य = उज्जियनीनरेशस्य, एषः = अयं, सन्देश। = वषनमिति भावः ! देव्याः अङ्गारवत्याः, वासवदत्तामातुरितिभावः, सन्देशं = वार्ता, कथनमिति यावत्, इह = अस्मिन् स्थाने, अत्रभवती = माननीया, वसुन्धरेति भावः, कथयिष्यति = श्रावियष्यति इति भावः।

राजा - हा ! अम्ब ! = हा ! मातः !-

सन्दर्भप्रसङ्गौ - कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तमित्यभिधेयस्य नाटकस्य थष्ठाङ्कात् समुद्धतमिदम्पद्यमस्ति । पद्ये-<mark>नानेन वासवदत्तामातुरनामयं प्र</mark>च्छति वत्सराजोदयनो वासवदत्तोपमातरम् ।

अन्वयः — षोडशान्तःपुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता मम प्रवासदुःसार्ता माता

कुशिलिनी ननु ?

पदार्थं —षोडशान्तःपुरज्देष्ठा = अन्तःपुर की सोलह रानियों में सबसे बड़ी (प्रधान), पुण्या = कल्याणी (पवित्र), नगरदेवता = नगर (उज्ज-यिनी ) की देवी; मम = मेरे, प्रवासदुःखार्ता = प्रवास के दुःख से दुःखी ( वासवदत्ता के साथ पलायन से या राज्यच्युत होने से दु।खी ), माता = माता ( अङ्गारवती ) कुणिजनी = सकुशल, ननु = तो हैं।

लालमती व्याख्या—षोडशान्तःपुरज्येष्ठा-षोडशसु अन्तःपुरेषु ज्येष्ठा, षोडणशुद्धान्तस्थमहिषीश्रेष्ठेति यावत्, "अन्तःपुरं स्यादवरोधनं, शुद्धान्तश्चावरो-घडच''-इत्यमरः, पुण्या = कल्याणी, पवित्रचरित्रेति भावः, नगरदेवता-नग-

राजा--हा मातः !

अन्तःपुर की सोलह महारानियों में सबसे बड़ी, पवित्र चरित वाली, नगर

काञ्चकीय--यह महासेन का सन्देश है। महारानी (अङ्गारवती) का सन्देश यहाँ आदरणीया ( वसुन्धरा ) कहेंगी।

# मम प्रवासदु। खार्ता माता कुशिलनी ननु ? ।। 🕹 ।।

भात्री--त्ररोआ भट्टिणी भट्टारं सन्वगदं कुशलं पुच्छदि । [ अरोगा भट्टिनी मतरिं सर्वगतं कुशलं पृच्छति । ]

राजा—पर्वगतं कुणलिमिति ? अम्ब ! ईटणं कुणलम् । धात्री—मा दाणि भट्टा अदिमत्तं सन्तिष्पदुं । [मेदानीं भर्तातिमात्रं सन्तिष्तुम् ।]

रस्य = उज्जियनीपुरस्य, देवतः = देवी पुरदेवीस्वरूपेति भावः, मम = जामातुः, प्रवासदुःखार्ता-प्रवासस्य दुःखेन आर्ता देशान्तरवासकष्टिविग्नेति भावः, माता = भार्यावासवदत्ताजननी, प्रवश्रूरङ्गारवतीति भावः, कुशलिनी = अनामया, ननु = किम् अस्तीति होषः ॥ ९ ॥

छन्दः-पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तल्लक्षणं पूर्वमुक्तम् ।

धात्री - अरोगा = नीरोगा, भट्टिनी = महादेवी ''भट्टिनी द्विजभार्यायां नाट्योक्त्या राजयोषिति''-इति विश्वः, भर्तारं = स्वामिनं, जामातरं, सर्वं-गतं = सकलाधिष्ठितं, कुशलम् = अनामयं पृच्छिति। वासवदत्ताराज्यधनधा-न्यादीनां कुशलं पृच्छतीति भावः।

राजा — सर्वगतं = सर्वाधिष्ठितं, कुशलम् = अनामयम्, इति = इत्थं पृच्छतीति शेषः ? सम्व ! = मातः ! ईदशं, कुशलम् = अनामयम् । वासव-दत्ता अग्निना दग्धेति ईदशमेव कुशलमस्तीति ।

धात्री —इदानीं = सम्प्रति, भर्ता = स्वामी, जामातेति भावः, अति-मात्रम् = अत्यधिकं, सन्तप्तुं = सन्तापं कर्तुं, वासवदत्ताविषये इति शेषः, मा = नहि । वासवदत्ताविषये त्वया सन्तापो मा कारणीय इति भावः ।

की देवी के समान और मेरे परदेश के वास के दुःख से दु।खी माता (अङ्गारवती) सक्शल तो हैं ? ।। ९ ।।

धात्री ( घाय )--महारानी स्वस्य ( नीरोग ) हैं और सबके साथ आप का कुशल पूछती हैं।

राजा — सबका कुशल पूछती हैं ? मातः ! ऐसा ही कुशल है । धात्री — स्वामी (दामाद) ज्यादा सन्ताप करने के योग्य नहीं हैं । काञ्च कीयः — घारयत्वार्यंपुत्र: । उपरताऽप्यनुपरता ! महासेनपुत्री एवमनु-कम्प्यमानार्यपुत्रेण । अथवा —

कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति ?

काञ्चुकीय:—आर्यपुत्रः = स्वामी, जामातेति भावः, घारयतु = अव-लस्वतां. त्विमिति शेषः । उपरता = दिवङ्गताऽपि, अनुपरता = अदिवङ्गता । महासेनपुत्री = प्रद्योतदुहिता, वासवदत्तेति भावः, एवं = इत्यम्प्रकारेण, आर्य-पुत्रेण = भर्त्रा, उदयनेनेति भावः, अनुकम्पमाना = अनुगृह्यमाणा । अथवा = यद्वा –

सन्दर्भप्रसङ्गी — किवताविनिताहासेन महाकिवना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामित्यभिधेयस्य नाष्ठकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतिमिदस्पद्यम् । अनेन पद्योन विधिविधानेन वासवदत्ता मृतेति महासेनकाञ्चुकीयः उदयनं ।

अन्वयः — मृत्युकाले क। कं रक्षितुं शक्तः ? रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति ? एवं लोको वनानां तुल्यधर्मः, काले काले छिद्यते घह्यते च।

पदार्थ — मृत्युकाले = मृत्यु के समय में, का = कौन, कं = किसकी, रक्षितुं = रक्षा करने में, शक्तः = समयं है ( अर्थात् मृत्यु के समय कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता )। रज्जुच्छेदें = रस्सी के ट्रट जाने पर, के = कौन लोग, घटं = घड़े को, धारयन्ति = पकड़ते हैं ( अर्थात् रस्सी के ट्रटने पर कोई घड़े को गिरने से रोक नहीं सकता ) एवं = इसी प्रकार, लोकः = संसार, वनानां = वृक्षों ( बनों ) के, तुल्यधर्मा = समान धर्म वाला है ( जो ), काले काले = समय समय पर, छिद्यते = कटता है, रहाते च = और उगता है।

लालमती व्याख्या—मृत्युकाले-मृत्यो: = निधनस्य, काले = समये, कः = जनः, कं = जनं, रक्षितुं = त्रातुं, शक्तः = सक्षमः, रज्जुच्छेदे-रज्जोः = रइमेः, छेदे = भङ्गे, सतीति शेषः, के = जनाः, घटं = कलशं, घारयन्ति = त्रायन्त इति भावः, कृपपतनादिति होषः, एवम् = इत्यं, लोकः = जनः, 'लोक-स्तु भुवने जने"-इत्यमरः, वनानं = वृक्षाणां, अरण्यस्थानमिति होषः, तुल्य-

काञ्चुकीय — आयंपुत्र अपने को सम्भालें। इस प्रकार आयंपुत्र से कृपा की जानेवाली महासेन की पुत्री (वासवदत्ता) मरकर भी जीवित हैं। अथवा—

मरने के समय कौन किसे क्या कह सकता है ? रस्सी के टूटने पर कौन

# मम प्रवासदु। खार्ता माता कुशिलनी ननु ? ।। 🕹 ।।

धात्री--प्ररोआ भट्टिणी भट्टारं सन्वगदं कुशलं पुच्छदि । [ अरोगा भट्टिनी मर्तारं सर्वगतं कुशलं पृच्छति ।]

राजा—सर्वगतं कुणलियति ? अम्ब ! ईट्शं कुणलम् । धान्नी—मा दाणि भट्टा अदिमत्तं सन्तिष्पिदुं । [मेदानीं भर्तातिमात्रं सन्तिष्तुम् ।]

रस्य = उज्जियनीपुरस्य, देवतः = देवी पुरदेवीस्वरूपेति भावः, मम = बामातुः, प्रवासदुःखार्ता-प्रवासस्य दुःखेन आर्ता देशान्तरवासकव्टिविग्नेति भावः, माता = भार्यावासवदत्ताजननी, प्रवश्रूरङ्गारवतीति भावः, कुशलिनी = अनामया, ननु = िकम् अस्तीति होषः ॥ ९ ॥

छन्दः-पद्योऽस्मिन् अनुष्टुब्बृत्तम् । तल्लक्षणं पूर्वमुक्तम् ।

धात्री - अरोगा = नीरोगा, भट्टिनी = महादेवी ''भट्टिनी द्विजभार्यायो नाट्योक्त्या राजयोषिति''-इति विश्वः, भर्तारं = स्वामिनं, जामातरं, सर्वं-गतं = सकलाधिष्ठितं, कुशलम् = अनामयं पृच्छिति। वासवदत्ताराज्यधनधा-न्यादीनां कुशलं पृच्छतीति भावः।

राजा—सर्वगतं = सर्वाधिष्ठितं, कुशलम् = अनामयम्, इति = इत्थं पृच्छतीति शेषः ? सम्ब ! = मातः ! ईदशो, कुशलम् = अनामयम् । वासव-दत्ता अग्निना दग्वेति ईदशमेव कुशलमस्तीति ।

धात्री —इदानीं = सम्प्रति, भर्ता = स्वामी, जामातेति भावः, अति-मात्रम् = अव्यधिकं, सन्तप्तुं = सन्तापं कर्तुं, वासवदत्ताविषये इति शेषः, मा = नहि । वासवदत्ताविषये त्वया सन्तापो मा कारणीय इति भावः ।

की देवी के समान और मेरे परदेश के वास के दुःख से दुःखी माता (अङ्गारवती) सकुशल तो हैं ? ।। ९ ।।

धात्री ( घाय )—-महारानी स्वस्य ( नीरोग ) हैं और सबके साथ आप का कुगल पूछती हैं।

राजा — सबका कुशल पूछती हैं ? मातः ! ऐसा ही कुशल है। धात्री — स्वामी (दामाद) ज्यादा सन्ताप करने के योग्य नहीं हैं।

काञ्ज्कीयः—धारयत्वार्यपुत्रः । उपरताऽप्यनुपरता ! महासेनपुत्री एवमनु-कम्प्यमानार्यपुत्रेण । अथवा—

कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति ?

काञ्चुकीयः—आर्यपुत्रः = स्वामी, जामातेति भावः, घारयतु = अव-लम्बतां, त्विमिति शेषः। उपरता = दिवङ्गताऽपि, अनुपरता = अदिवङ्गता। महासेनपुत्री = प्रद्योतदुहिता, वासवदत्तोति भावः, एवं = इत्यम्प्रकारेण, आर्य-पुत्रेण = भर्त्रा, उदयनेनेति भावः, अनुकम्पमाना = अनुगृह्यमाणा। अयवा = यद्वा —

सन्दर्भप्रसङ्गीः किवताविनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामित्यभिषेयस्य नाष्ठकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यम् । अनेन पद्योन विधिविधानेन वासवदत्ता मृतेति महासेनकाञ्चुकीयः उदयनं ।

अन्वयः — मृत्युकाले क। कंरिक्षतुं शक्तः ? रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति ? एवं लोको बनानां तुल्यधर्मः, काले काले छिद्यते रह्यते च।

पदार्थ — मृत्युकाले = मृत्यु के समय में, का = कौन, कं = किसकी, रिक्षतुं = रक्षा करने में, शक्तः = समयं है ( अर्थात् मृत्यु के समय कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता )। रज्जुच्छेदें = रस्सी के टूट जाने पर, के = कौन लोग, घट = घड़े को, घारयन्ति = पकड़ते हैं ( अर्थात् रस्सी के टूटने पर कोई घड़े को गिरने से रोक नहीं सकता ) एवं = इसी प्रकार, लोकः = संसार, वनानां = वृक्षों ( बनों ) के, तुल्यधर्मः = समान धर्म वाला है ( जो ), काले काले = समय समय पर, छिद्यते = कटता है, रुह्यते च = और उगता है।

लालमती व्याख्या—मृत्युकाले-मृत्योः = निधनस्य, काले = समये, कः = जनः, कं = जनं, रिक्षतुं = त्रातुं, शक्तः = सक्षमः, रज्जुच्छेदे-रज्जोः = रहमेः, छेदे = भङ्गे, सतीति शेषः, के = जनाः, घटं = कलशं, घारयन्ति = त्रायन्त इति भावः, कूपपतनादिति होषः, एवम् = इत्यं, लोकः = जनाः, 'लोक-स्तु भुवने जने"-इत्यमरः, वनानां = वृक्षाणां, अरण्यस्थानमिति होषः, तुल्य-

काञ्चुकीय — आयंपुत्र अपने को सम्भालें। इस प्रकार आयंपुत्र से कृपा की जानेवाली महासेन की पुत्री (वासवदत्ता) मरकर भी जीवित हैं। अथवा— मरने के समय कौन किसे क्या कह सकता है? रस्सी के टूटने पर कौन एवं लोकरतुल्यधर्मो वनानां काले काले छिद्यते उहाते च ।। १० हा राजा—आयं मा मैबम्,

महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया।

धमं:-तुल्यः = समानः, धर्मो = न्यवहारः यस्य स तथोकतः समस्वभाव इति यावत् य इति शेषः, काले काले = समये समये, छिद्यते = कृत्यते, रुह्यते = उत्पद्यते च = तथा। यथा वृक्षाः स्वयमेवोत्यद्यन्ते पुनः कृत्यन्ते च, तथैव लोकस्यापि स्थितिः। अतः वासवदत्ताविषये त्वया मन्युनं कर्तन्य इति शावः॥ १०॥

छन्दः - पद्योऽस्मिन् शालिनीवृत्तम् । तद्यया-''शालिन्युक्ता स्तौ गतौ गोऽ-व्यिलोकैः'' । अलङ्कारश्चात्र दृष्टान्तः । तद्यया-''दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिविम्वनम्'' ।

राजा — आर्य ! = मान्य ! मा = निह, मा = निह, इत्थम् च एवम् । इत्थं मा कथयेति यावत् ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ —कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वष्त-वासवदत्तिमत्यभिधेयस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धतिमदं पद्यमस्ति । पद्योनानेन राजोदयनः देहान्तरेष्विप वासवदत्तास्मरणस्प्रस्तौति महासेन-काञ्चकीयस्प्रति ।

अन्वय:—महासेनस्य दुहिता मे शिष्या, प्रिया देवी च (आसीत्) सर मया देहान्तरेष्विप कथं समर्तुं शक्या न ?

पदार्थ: — महासेनस्य = महासेन की, दुहिता = पुत्री, मे = मेरी ( उदयन की) शिष्या = छत्रा, प्रिया=वल्लभा, देवी च = और रानी (आसीत् = थी) सा=

लोग बड़े को घारण करते हैं (गिरने से बचा सकते हैं)? इसी प्रकार संसार वृक्षों के समान घर्मवाला है, जो समय-समय पर काटा जाता है और उत्पन्न भी होता है।। १०.।

राजा-अार्य ! ऐसा न कहें, ऐसा न कहें।

महासेन-पुत्री और मेरो प्रिय छात्रा तथा पत्नी उस (वासवदत्ता) को मैं ध्वपने शर्रारान्तर (जन्मान्तरों) में भी कैसे मुल सकता हूँ ? ॥ ११ ॥

# कथं सान मया शक्या स्मर्तु देहाग्तरेष्विष् ।। ११ ।।

धात्री--आह भट्टिणी--उदरदा वासवदत्ता। मम वा महासेणस्य वा जादिशा गोवालअपालआ, तादिसो एव्व तुमं एव्व अभिष्पेदो जामादुअति। एदिणिमित्तं उज्जइणि आणीदो । अणिगसिविस्तअं वीणाववदेसेण दिण्णा। अत्रणो चवलदाए अणिवुत्तविवाहमञ्जलो एव्व गदो । अहअ इह्मोहि तव अ वासवदत्ताए अ पिडिकिदि चित्ताललआए आलिहिअ विवाहो णिव्वुत्तो। एसा चित्तफलआ तव सआसं पेक्षिदा। एदं पेक्सिअ णिव्वुदो होहि। [ आह भट्टिनी उपरता वासव

बह, देहान्दरेष्विप = दूसरे जन्मों में भी, सया = मेरे द्वारा, कथं = किस प्रकार, स्मर्तुं न शक्या = स्मरण नहीं की जाय ?

लालमती व्याख्या—महासनस्य = चण्डप्रद्यातस्य, दुहिता = आत्मजा,,
तथा च मे ममोदयनस्य, प्रिया = वल्लभा, अभीष्टेति यावत्, शिष्या = छात्रा
वीणवादन इति शोषः, देवी = महाराज्ञी, च = तथा, सा = वासवदत्ता,
मया = घवेनोदयनेनेति भावः, देहान्तरेष्विपि-अन्ये देहा देहान्तराणि तेषु =
शारीरान्तरेष्विपि, जननान्तरेष्विपीति भावः, वथं = केनप्रकारेण, स्मतुं =
ध्यातुं, न शवया = न कार्या, अविस्मरणीयेति भावः। अर्थात् मे प्रिया
शिष्या भार्या च वासवदत्ता देहान्तरेष्विप मया स्मरणीयाऽस्ति इति भावः।

छन्दः — पद्योऽस्मिन् अनुष्टुबृत्ताम् । तल्लक्षणं पूर्वन्तम् । धात्री — आह् भट्टिनी – उपरता " निवृत्तो भावः ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ — कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमित्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धतोऽस्त्ययं गद्यांगः। अनेन गद्यांशेन वासवदत्ताधात्रो अङ्गारवत्या वासवदत्तामातुः सन्देशमुदयनाय निवेदयि।

लालमती व्याख्या--भिट्टनी = महाराज्ञी, अङ्गारवतीति भावः, आह = कथयति--वासवदत्ता = मे पुत्री, उपरता = दिवङ्गता। मम वा = अङ्गर-वत्या वा, महासेनस्य वा = मे धवस्य वा, यादशी = यथाभूती, पुत्रभूती = प्रियी

धात्री — महारानी वहती हैं — वासवदत्ता तो मर गई। मेरे और महासेन के जैसे गोपालक और पालक हैं वैसे ही पहले से ही अभीष्ठ आप प्रिय दामाद हैं। इसीलिए आप उज्जयिनी में लाये गये। आप को अग्नि के सक्ष्य के बिना दत्ता । सम वा महासेनस्य वा याहशौ गोपालकपालकौ, ताहश एव त्वं प्रथमः मेवाभिप्र तो बामातेति । एतिन्तिमत्तमुज्जयिनीमानीतः । अनिग्नसाक्षिकं बीणाव्य-पदेशेन दत्ता । आत्मनश्चपलतयाऽनिवृत्तिविवाहमङ्गल एव गतः । अथ बावाभ्यां तव च वासवदत्तायाश्च प्रतिकृति चित्रफलकायामालिख्य विवाहो निवृत्तः । एषा चित्रफलका तव सकाशं प्रेषिता । एतां हृष्ट्वा निवृत्तो भव । ]

इति भावः, गोपलकपालकौ = गोपालकदच पालकश्च तो गोपालकपालकौ = एतदिशिधेयो, पुत्री इति भावः, तादृश एव = तथैव, त्वं = भवान्, उदयन इति भावः, प्रथममेव = पूर्वमेव, अभिप्रतः = अभीष्टः, जामाता = दृहितपतिः, अासीदिति शेषः, इति = इत्थम् । एतन्निमत्तम्-एतस्य = जामतृत्वसम्पा-दनस्य, निमित्तं कारणं यथा स्यात्तथा, जामातृत्वसम्पादानार्थमिति भावः, उज्जयिनीं = विशालां, "विशालोजनयिनी समे"-इत्यमरः आनीतः = प्रापिता। अनग्निसाक्षिकम्-अग्निसाध्यरहितं यथा स्यात्तथा, वीणाव्यपदेशेन-बीणायाः = वल्डकी शिक्षणस्य. व्यपदेशेन=व्याजेनेति भावः, तुभ्यं वासवदत्तेति शेष: दत्ता = समिपता । आत्मना = स्वस्य, चपलतया = चञ्चलत्वेन अधीरत्वेनेति भावा, अनिवृ त्तविवाहमङ्गल।-न निवृ तं विवाहस्य मङ्गलं यस्य स तथोक्तः, अनिष्पन्नोद्वाहोत्सव, एव, गतः = निष्कान्तः वासवदत्तया सहैवेति शेषः। अथ = अनन्तरं, च = तथा, आवाभ्याम् = अङ्गारवतीमहासेनाभ्यामिति भावः, तव च = भवतरच, वासवदत्तायारच, प्रतिकृति = मृति, चित्रफलकायां-चित्रस्य फलका तस्याम् आलेख्यपीठिकायामिति भावः, आलिख्य = आलेखनं विवाहः = परिणयः, निवृत्तः = सम्पन्नः । एषा = इयं, कारियत्वा, चित्रफलका = आलेख्यपीठिका, तव भवतः, उदयनस्येति भावः, सकाशं = समीपं, प्रेषिता = उपायनीकृतेति भावः । एतां = चित्रपट्टिकां, हब्ट्वा = वीक्ष्य, निवृ तः = सुखी वियोगदुः खरहित इति भावः, भव = स्याः।

ही बीणा सिखाने के बहाने से कुँआरी (वासवदत्या) दी गई। अपनी अघीरता से आप विवाह संस्कार के विना चले गये। तब हम दोनों के द्वारा आप का और वासवदत्ता का विवाह चित्रफलक में मूर्ति को लिखाकर सम्पन्न किया गया। यह चित्रफलक आप के पास भेजा गया है। इसे देखकर आप अपना मनोविनोद करें।

#### राजा--अहो ! अतिस्निग्वमनुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या । वाक्यमेतत् प्रियतरं राज्यलाभशतादिप । अपराद्धेष्विष स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः ।। १२ ॥

राजा--अहो ! हर्षेऽव्यवम्, अतिस्निग्धम् = अत्यधिकस्नेहसम्पन्नमिति भावः, अनुरूपम् = उचितं यथा स्यात्तथा, च = तथा, तत्रभवत्या = मान्ययाऽङ्गारवत्या; अभिहितं = कथितं, वाक्यमिति शेषः।

सन्दर्भप्रसङ्गी—कवितावनिताद्वासेन महाकविना भाषेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्याख्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यम् । पद्येनानेन वासवदत्तावात्रीवावयं श्रुत्वोदयनः श्वश्रोरङ्गाय्वत्याः आत्मनि स्नेहं समर्थयति ।

अन्वयः—एतत् वाक्यं राज्यलाभशतात् अपि प्रियतरम् । यत् अपराद्धेषु अपि अस्मासु स्नेहः न विस्मृतः ।

पदार्थः —एतत् = यह ( अङ्गारवती का सन्देश), वाक्यं = वचनं, राज्यलाभशतात् = सौ राज्य प्राप्त करने से, लिप = भी, प्रियतरं = सुस्कर्ष ( लानन्ददायक है )। यत् = क्योंकि, लपराद्धेषु = अपराध किये हुए, लिप = भी, लस्मास् = हमलोगों ( उदयन ) के प्रति, स्नेहा = प्यार ( वात्सल्य ), न = नहीं, विस्मृतः = भूला गया ( अर्थात् बहुत अपराध करने पर भी मेरे प्रति वात्सल्य ही उन्होंने प्रकट किया है । )

लालमती व्याख्या—एतत् = इदं, वासवदत्ताधात्रीमुखेन पूर्वाऽभिहित• मिति यावत्, वावयं = पदसमूहः, सन्देशवागिति भावः, राज्यलाभशतात् – राज्यस्य लाभः, तस्य शतं तस्मात् बहुराज्यावाप्तेरिति यावत्, अपि, प्रियतरम् = अती• पिसततरमस्तीति शेषः। यत् = यस्मात् कारणात्, अपराद्धेषु = ∄तापराषेषु, अपि, सम्पादितकन्यावासवदत्तापहरणादिपापेस्वपीति भावः, अस्मासु = मिय विषये, उदयने इति भावः, स्नेहः = वातसल्यं, न = नहि, विस्मृतः = परित्यकः।

कृत्दः—पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । अलङ्कारश्च काव्यलिङ्गम् । तद् यथा""हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गिन्निगदाते" ।

राजा—आदरणीया महारानी ने अत्यन्त वात्सल्ययुक्त धौर उचित वचन कहा है।

यह वाक्य सी राज्यों की प्राप्ति से भी अधिक प्रिय है। क्योंकि अपराघ करने वाले मेरे ऊपर भी (महारानी ने ) वात्सल्य नहीं भुलाया है।। १२।। पद्मावती—अध्यउत्त ! चित्तगदं गुरुअणं पेक्लिअ अभिवावेदुं इच्छामि । [ आर्यपुत्र ! चित्रगतगुरुजनं दृष्ट्वाभिवादयितुमिण्छामि । ]

धात्री--पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ। (वित्रफलकां दर्शयति।) [पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिका।]

पद्मावती—( दृष्ट्वा आत्मगतम् ) हं ! अदिसदिसी खु इअं अय्याए आव-न्तिजाए । (प्रकाशम् ) अय्यउत्त ! सदिसी खु इअं अय्याए ? [ हम् ! अतिसदृशी खिल्वयमार्याया आवन्तिकायाः । आयंपुत्र ! सदृशी खिल्वयमार्यायाः ? ]

राजा - न सदशी ! सैवेति मन्ये ! भो: कष्टम् ।

पद्मावती—-त्रायपुत्र !=पितदेव ! चित्रगतगुरुवनं-चित्रं गतः चित्रगताः, गुरुदचासो जनः गुरुजनश्चित्रगतश्चासी गुरुजनस्तम् आलेख्यस्यश्चे व्ठजनमिति भावः, दृष्ट्वा =परीक्ष्यं, अभिवादयितुं = नमस्कतुंम्, इच्छामि = वाव्छामि ।

धात्री—पश्यतु = अवलोक्यतु, पश्यतु = अवलोक्यतु, भृत दारिका = राजकुमारी । (चित्रफलकां = अवलेख्यपट्टिकां, दशाँयति ।)

पद्मावती—( दृष्ट्वा = अवलोवय, आत्मगतं = स्वगतम् ) हमिति आश्चर्येऽव्ययम्, अतिसदृशो = अत्यिष्ठिकसमाना, खलु = निश्चयेन, इयं = चित्राङ्किता वासवदत्ता, आर्यायाः = पृष्यायाः, आवन्तिकायाः = मन्त्यासभूताया एतन्नामिकाया इति भावः । ( प्रकाशं = सर्वश्राव्यं ) आर्यंपुत्र ! = पतिदेव !, खलु = निश्चयेन, इयं = चित्रगता, बासवदत्तेति भावः, आर्यायाः = वन्द्याया वासवदत्तायाः, सदृशो = समाना, अस्ति किमिति शेषः ।

राजा--सहशो = समाना, न = निह, कथयेति शेषः, सा = वासवदत्ता, एवास्ति चित्रफलकास्या, इति = इत्यं, मन्ये = अवधारयासि । भोः ! = अरे !, कष्टं = दुःखम् ।

पद्मावती -- पितदेव ! चित्र में गुरुजन (वासवदत्ता) के दर्शन कर प्रणाम करना चाहती हूँ।

धात्री-राजकुमारी देखें, देखें। (चित्रफलक दिखाती है।)

पद्मावती—(देखकर मन में) ओह! ये आर्या आवितका की समान आकृतिवाली हैं। (प्रकट) यह (चित्रलिखिता) आर्या वासवदत्ता के समान हैं क्या?

राजा — समान नहीं। वही (वासवदत्ता हो) हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। हाय! कष्ट है।

# स्य स्मिग्धस्य वर्णस्य विपत्तिदिष्णा कयम् ? इदं च मुखमाधुर्यं कथं दूषितमग्निना ? ॥ १३ ॥

पद्मावती-अध्यउत्तस्स पडिकिदि ऐक्खिअ जाणामि इसं अध्याए सदिसी ण वेति । [ आर्यपुत्रस्य प्रतिकृति दृष्ट्वा जानामीयमार्यायः सद्शी न वेति । ]

सन्दर्भप्रसङ्गी—कविवावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामित्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समृद्धृतिमिदं पद्यम् । राजोदयन्। चित्र-फलके वासवदत्तां दृष्वा सन्तापं करोति इत्येतस्य वर्णनं कृतमस्मिन् पद्य ।

अन्वयः — अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणा विपत्तिः कथम् ? इदं मुख-साबुयेम् अग्निना कथं दूषितम् ?

पदार्थ: — अस्य = इस, स्निग्ध = सुन्दर (कोमल) वर्णस्य = रंग (रूप) को, दारुणा = भयद्धर, विपित्ताः, कथं = कैसे आयी दिदं च = और यह, मुखमाधुर्यं = मुँह की अधुरिमा (सुन्दरता) अग्निना = अग्नि के द्वारा, कथं = कैसे, दूषितं = खराब (दूषित) कर दी गयी?

लालमती व्याख्या--अस्य = चित्रस्थस्य, स्निग्धस्य = प्रियस्य, मनोज्ञस्येति यावत्, वर्णस्य = स्वरूपस्य, दारुणा = भयङ्करी, ''दारुणं भीषणं भीषमं घोरं भीमं भयानकं, विपत्तिः = आपितः, विनाणं इति भावः, कथं = केन प्रकारेण, जातेति शेषः! इदं = चित्रस्यं, मुखमाधुर्यं-मुखस्य = वदनस्य
''वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्''-इत्यमरः, माधुर्यं = मनोज्ञत्वं, लावण्यमिति भावः, अग्निना = पावकेन, कथं = केन प्रकारेण, दूषितं = विकारं पाप्तं दग्धमिति भावः।

छन्द:-- १ द्येऽस्मिन् अनुष्टुवृहत्तम् । लक्षणं पूर्वमुक्तम् ।

पद्मावती—आर्यपुत्रस्य = पितदेवस्योदयनस्येति यावत्, प्रतिकृति = चित्रमूतिं, हष्ट्वा = परीक्ष्यं, जानामि = वेद्भि, इयं = चित्रस्या, वासवदरोति भावः, आर्यायाः = मान्यायाः वासवदत्तायाः, सहशी = समाना, वा = अथवा-सहशीति शेषः, इति = इत्यम्।

पद्मावती-आर्यपुत्र का चित्र देखकर ये (वासवदत्ता ) आर्या वासवदत्ता की समान आकृतिवाली हैं या नहीं यह जातू गी।

ऐसे मुन्दर वर्ण (रूप) को भयङ्कर विपत्ति (विनाश) कैसे प्राप्त हुई ? ऐसी मुख को मनोज्ञता (लावण्य) को अग्नि ने कैसे दूषित कर दिया (जला दिया) ? ॥ १३ ॥

पद्मावती—अध्यउत्त ! चित्तगर्दं गुरुअणं पेक्लिअ अभिवावेदुं इच्छामि । [ आर्यपुत्र ! चित्रगतगुरुजनं दृष्ट्वाभिवादयितुमिष्ठामि । ]

धात्री-पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ। (वित्रफलकां दर्शयति।) [पश्यतु परुयतु भर्तृदारिका।]

पद्मावती—( दृष्ट्वा आत्मगतम् ) हं ! अदिसदिसी खु इअं अय्याए आव-न्तिआए। (प्रकाशम् ) अय्यउत्त ! सदिसी खु इअं अय्याए ? [ हम् ! अतिसदृशी खिल्वयमार्याया आवन्तिकायाः। आयंपुत्र ! सदृशी खिल्वयमार्यायाः ? ]

राजा-न सदशी ! सैवेति मन्ये । भी: कष्टम् ।

पद्मावती—अार्यपुत्र !=पतिदेव ! चित्रगतगुरुवनं—चित्रं गतः चित्रगता, गुरुवासी जनः गुरुवनश्चित्रगतश्चासी गुरुवनस्तम् आलेख्यस्यश्चे व्ठजनमिति भावः, दृष्ट्वा =परीक्ष्य, अभिवादियतुं = नमस्कतुंम्, इच्छामि = वाञ्छामि ।

धात्री—पश्यतु = अवलोक्यतु, पश्यतु = अवलोक्यतु, भृत दारिका = राजकुमारी । ( चित्रफलकां = अालेख्यपट्टिकां, दशंयति । )

पद्मावती—( दृष्ट्वा = अवलोवय, आत्मगतं = स्वगतम् ) हमिति आश्चर्येऽव्ययम्, अतिसद्दशी = अत्यिष्विकसमाना, खलु = निश्चयेन, इयं = चित्राङ्किता वासवदत्ता, आर्यायाः = पूज्यायाः, आवन्तिकायाः = मन्त्यासभूताया एतन्नामिकाया इति भावः। ( प्रकाशं = सर्वश्राव्यं ) आर्यपुत्र ! = पतिदेव !, खलु = निश्चयेन, इयं = चित्रगता, वासवदत्तेति भावः, आर्यायाः = वन्द्याया वासवदत्तायाः, सद्दशी = समाना, अस्ति किमिति शेषः।

राजा--सद्दशी = समाना, न = निह, कथयेति शेषः, सा = वासवदत्ता, एवास्ति चित्रफलकास्या, इति = इत्यं, मन्ये = अवधारयासि । भोः ! = अरे !, कण्टं = दुःखम् ।

पद्मावती — पतिदेव ! चित्र में गुरुजन (वासवदत्ता) के दर्शन कर प्रणाम करना चाहती हूँ।

धात्री—राजकुमारी देखें, देखें। (चित्रफलक दिखाती है।)

पद्मावती—(देखकर मन में) ओह! ये आर्या आवित्तका की समान आकृतिवाली हैं। (प्रकट) यह (चित्रलिखिता) आर्या वासवदत्ता के समान हैं क्या ?

राजा — समान नहीं। वही (वासवदत्ता हो) हैं। ऐसा में मानता हूँ। हाय! कष्ट है।

### अस्य स्निःघस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम् ? इदं च मुखमाचुर्यं कथं दूषितमग्निना ? ॥ १३ ॥

वद्मावती-अध्यवत्तस्स पिडिकिटि ऐक्खिअ जाणामि इअं अध्याए सिदसी ण वेत्ति । [ आर्यपुत्रस्य प्रतिकृति दृष्ट्वा जानामीयमार्यायः सद्शी न वेति । ]

सन्दर्भप्रसङ्गी—कविवावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदरामित्यस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समृद्धृतिमिदं पद्यम् । राजोदयन्। चित्र-फलके वासवदत्तां दृष्वा सन्तापं करोति इत्येतस्य वर्णनं कृतमस्मिन् पद्ये ।

अन्वयः — अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणा विपत्तिः कथम् ? इदं मुख-शाबुयम् अग्निना कथं दूषितम् ?

पदार्थ: — अस्य = इस, स्निग्व = सुन्दर (कोमल) वर्णस्य = रंग (रूप) को, दारुणा = भयद्धर, विपत्तिः, कयं = कैसे आयी है इदं च = और यह, मुखमाधुर्यं = मुँह की मधुरिमा (सुन्दरता) अग्निना = अग्नि के द्वारा, कथं = कैसे, दूषितं = खराब (दूषित) कर दी गयी?

लालमती व्याख्या--अस्य = चित्रस्थस्य, स्निग्धस्य = प्रियस्य, मनोइस्येति यावत्, वर्णस्य = स्वरूपस्य, दारुणा = भयङ्करी, ''दारुणं भीषणं भौषमं थोरं भीमं भयानकं, विपित्तः = आपितः, विनाण इति भावः, कथं = केन प्रकारेण, जातेति शेषः । इदं = चित्रस्थं, मुखमाधुर्यं-मुखस्य = वदनस्य ''वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्''-इत्यमरः, माधुर्यं = मनोज्ञत्वं, लावण्यमिति भावः, अग्निना = पावकेन, कथं = केन प्रकारेण, दूषितं = विकारं पाप्तं दग्धमिति भावः।

छन्दः-- नद्येऽस्मिन् अनुष्टुवृश्ताम् । लक्षणं पूर्वमुक्तम् ।

पद्मावती—आर्यपुत्रस्य = पतिदेवस्योदयनस्येति यावत्, प्रतिकृति = चित्रसूतिं, हब्द्वा = परीक्ष्य, जानामि = वेद्भि, इयं = चित्रस्या, वासवदत्ति भावः, बार्यायाः = मान्यायाः वासवदत्तायाः, सहशी = समाना, वा = अथवा- सहशीति शेषः, इति = इत्यम् ।

ऐसे सुन्दर वर्ण (रूप) को भयङ्कर विपत्ति (विनाश) कैसे प्राप्त हुई ? ऐसी मुख को मनोज्ञता (लावण्य) को अग्नि ने कैसे दूषित कर दिया (जला दिया) ? ॥ १३ ॥

पद्मावती-आर्यपुत्र का चित्र देखकर ये (वासवदत्ता ) आर्या वाखवदत्ता की समान आकृतिवाली हैं या नहीं यह जातूँगी।

धात्री—पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिका। [ पश्यतु पश्यतु भर्तु बारिका। ]
पद्मावती—( दृष्ट्वा ) खय्यउत्तास्स पडिकिदीए सदिसदाए जाणामि इसं
अय्याए सदिसीत्ति। [ आर्यपुत्रस्य प्रतिकृत्याः सदृशतया जानासीयमाययाधि
सद्शीति।)

राजा -- देवि ! चित्रदर्शनात् प्रभृति प्रहृष्टोद्विग्नामिव त्वा पर्यामि ।

किमिदम् ?

पद्मावती --अय्यउता ! इसाए पिडिकिदोए सिदसी इह एवव पिडिवसिद । [ आर्यपुत्र ! अस्याः प्रतिकृत्याः सदृशीहैव प्रतिवसित । ]

धात्री-पश्यतु पश्यतु = अवलोकयतु अवलोकयतु, भर्नु दारिका = राजकुमारी।
पद्मावती—(हष्ट्वा = वीक्ष्य) आर्यपुत्रस्य = पतिदेवोदयनस्य, प्रतिकृत्या: - चित्रकारीरस्य, सहकातया = समानतया, जानामि = निश्चिनोमि,
इयं = चित्रफलकस्थाऽऽर्या वासवदत्ता, आर्याया: = वासवदत्तायाः, सहशी ==
तुस्या, इति = इत्यम्।

राजा—देवि != महाराज्ञि ! पद्मावित !! विश्वदर्शनात् = आलेख्यवी-क्षणात्, प्रभृति = आरभ्य, त्वां = भवतीं, पद्मावितीमिति भावः, प्रहुष्टो-द्विग्नाम् – प्रहुष्टा = पुलिकता चासौ उद्विग्ना = समुत्सुका ताम्, इव = यथा, पद्यामि = विलोकयामि । किमिति वितर्के, इदम् = एतत् ?

पद्मावती—-आर्यपुत्र ! = पतिदेव !, अस्याः = पुरोदृश्यमानाया।, प्रतिकृत्याः = चित्रस्य, सदृशी = तुल्या, इह = अस्मद्भवनम्, एव, प्रतिवसित = बावसित ।

धात्री-राजकुमारी देखें, देखें।

पद्मावती —( देखकर ) आय पुत्र के चित्र की सहशता से मैं ऐसा समझती है आर्या का चित्र भी उनके समान ही है।

राजा — देवि ! चित्र देखने के बाद तुम्हें प्रसन्न और चन्चल सी देख रहा हूँ। यह क्या ?

पद्मावती—पतिदेव ! इसं (वासवदरा के) चित्र की समान आकृतिवाली एक स्त्री यही रहती हैं।

राजा—िक वासवदत्तायाः ? पद्मावती — आम्। [आम्।] राजा — तेन हि शीघ्रमानीयताम्।

पद्मावती — अय्य उत्त ! मम कण्णाभावे केणवि ब्रह्मणेण मम अइणिअत्ति ण्णासो णिविखतो । पोसिदभत्त्रा परपुरु सदंसणं परिहरिद । ता अध्यं मए सह साअदं पेविखश जाणादु अय्य उत्तो । [ आर्यपुत्र ! मम कत्याभावे केनाि ब्राह्मणेन सम भगितिकेति व्यासो निक्षिसः । प्रोषितभतृ का परपुरुषदर्शनं परिहरित । तदार्या स्या सहागतां दृष्ट्वा जानात्वार्यपुत्रः । ]

राजा — किमिति प्रश्ने, वासवदत्तायाः = महादेव्याः ? महादेवीवासव-दत्तासहशी काऽपि अस्मद्भवने वसतीति भावः।

पद्मावती--आम्=ओम्।

राजा-- तेन = तस्मात् कारणात्, हि = निश्चयेन, शीघ्रं = सत्वरम्, धानीयता = प्रवेश्यताम्, सेति शेषः।

पद्मावती—-आयंपुत्र != पितदेव !, मम = पद्मवत्या।, कन्याभावे = कौमार्ये, परिणयात्पूर्वकाल इति भावः, केनापि = अज्ञातेन, द्वाह्मणेन = विश्रण, मम बाह्मणस्य, भगिनिका = स्वक्षा, इति = इत्थं, न्यासः = वासवदत्तारूपः, निक्षिप्तः = स्थापितः। प्रोषितभर्नु का-प्रोषितः = विदेशस्यः, भर्ता = पितः यस्याः सा तथोक्ता, आवन्तिकेति शेषः, परपुरुषदर्शनं-परपुरुषस्य = धावितिरक्तान्यपुरुषस्य, दर्शनं = विलोकनं, परिहरति = वर्जयति। तत् = तस्मात् कारणात्, आर्याम् = आवन्तिकां, मया = पद्मावत्या, सह = साकम्, आगताम् = उपस्थितः, हिन्द्वा = विश्वय, आर्यपुत्रः = पितदेवः, जानातु = विचारयतु, साऽऽर्यान्ऽवितका वासवदत्ताऽस्ति नवेति।

राजा—-क्या वासवदत्ता की समान (आकृतिवाली)? पद्मावती—हाँ। राजा—तो शीघ्र लाओ।

पद्मावती—पितदेव! मेरे विवाह से पहले किसी बाह्मण ने ''मेरी बहन'' कहकर किसी स्त्री को त्यास (धरोहर) के रूप में रखा था। उनके पित परदेश में हैं इस लिए वे परपुरुष को नहीं देखती हैं। इस कारण से मेरे साथ आई हुई उन आर्या को देखकर आर्यपुत्र पहचानें। राजा-

यदि विप्रस्य भगिनी स्यक्तमन्या भविष्यति । परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता ॥ १४ ॥

राजा--यदि विप्रस्य भगिनी ....- रूपतुल्यता ।

सन्दर्भप्रसङ्गौ—किषताविनताहासेन् महाकिवना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तमितिनाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यम् । पद्यानानेन राजो-दयनो लोकेऽस्मिन् एकस्यैव स्वरूपस्य बहवो जना भवग्तीति पद्मावती कथयित ।

अन्वयः —यदि विप्रस्य भगिनी (तिहि) व्यक्तम् अन्या भविष्यति । लोके परस्परगता रूपतुल्यता दृश्यते ।

पदार्थः —यदि = अगर, विप्रस्य = द्वाह्मण की, भिगनी = बहन, (है तो) व्यक्तं = निश्चित रूप से, अन्या = दूसरी, भिवष्यति = होगी। (क्यों कि), लोके = संसार में, परस्परगता = परस्पर में व्याप्त, रूपतुल्यता = स्वरूप की समानता, हश्यते = देखी जाती है।

लालमती व्याख्या — यदि = चेत्, विष्रस्य — ब्राह्मणस्य, भगिनी = स्वसा, स्यादिति शेषः, तिंह इति शेषः, व्यक्तं = स्पष्टं यथा स्यात्तथा, अन्या = इतरा, भविष्यति = सम्भविष्यति । यतो हीति शेषः, लोके = भुवने, परस्परगता—पर-स्परम् = अन्योग्यं, गता = उपेता, रूपतुल्यता—रूपस्य = स्वरूपस्य, आकृत्या इति भावः, तुल्यता = साह्ययं, हथ्यते = विलोक्यते ।

छन्दोऽलङ्कारक्च - पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तद्यया-"इलोके षष्ठं गुरू ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम् । द्विवतुष्यादयोह्नस्वं सप्तमं दीघर्ह्नमन्ययोः" । अलङ्कार-इचात्रार्थान्तरन्यासः । तद्यया-"सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समध्यंते । साधम्यं णेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टया ततः" ।

राजा -यदि बाह्मण की बहन है तो निष्चय ही वह दूसरी होगी, क्योंकि संसार में परस्पर रूप की समानता देखा जाती है।। १४॥

#### (प्रविश्य)

प्रतीहारी—जेदु भट्टा। एसो उज्जइणीओ बह्मणो, भट्टिणीए हत्थे मम महणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो, तं पिडिग्गहिदुं पिडिहारं उवट्ठिदो। [ जयतु भर्ता। एव उज्जियिनीयो ब्राह्मणः, भट्टिन्या हस्ते मम भगिनिकेति न्यासो निक्षिन्तः, तं प्रतिग्रहोतुं प्रतीहारमुपस्थितः।]

राजा — पद्मावति ! किन्तु स ब्राह्मणः ? पद्मावती — होदव्वं । [ भवितष्यम् । ]

#### ( प्रविश्य = प्रवेशं विधाय )

प्रतीहारी — जयतु = विजयताम्, भर्ता = स्वामी, महाराजोदयन इति भावः । एषा = अयम्, उज्जयिनीयो — उज्जयिन्यां = विशालायां, विशालोजज-यिनी समे — इत्यमरा, भवा = उद्भूतः, उज्जयिनीवास्तव्य इति भावः, ब्राह्मणः= विष्ठा, भट्टिन्या। — महादेव्याः, पद्मावत्या इति भावः, हस्ते = करे, संरक्षणे इति यावत्, मम = विष्ठस्य, भगिनिका = स्वसा, न्यासः — न्यासक्ष्पेणेति भावः, निक्षित्तः = स्थापितः, तं = न्यासभूतं, प्रतिप्रहीतुं = पुनरादातुं, प्रतीहारं = द्वारं, "द्वार्द्वारं प्रतीहारम्" – इत्यमरः, उपस्थितः = आगतः, वर्तत इति शेषः ।

राजा--पद्मावति ! = देवि !, किमिति प्रश्ने, नु = निश्चयेन, सः = पूर्वोत्तः, बाह्मणः = विप्राः ?

पद्मावती-भवितव्यं = सम्भाव्यम् । स एव बाह्मणो भवेदिति शेषः।

#### (प्रवेश कर)

प्रतीहारी — महाराज की जय हो। ये उज्जियिनी के बाह्मण "महारानी के हाथ में मेरी बहन घरोहर के रूप में (मैंने) रखा था" ऐसा कहकर उन्हें लेने के लिए दरवाजे के पास उपस्थित हैं।

राजा—पद्मावित ! क्या वही बाह्मण है ? पद्मावती—होना चाहिए। राजा—शीघं प्रवेश्यतामभ्यन्तरसमुदाचारेण स ब्राह्मणः ।
प्रतीहारी—जं भट्टा आणवेदि । (निष्क्रान्ता ) [ यद् भर्ताज्ञापयिति । ]
राजा—पद्मावति ! त्वमपि तामानय ।
पद्मावती—जं अय्यउत्तो आणवेदि । [ यद् आर्यपुत्र आज्ञापयित । ]
( ततः प्रविज्ञति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च )
यौगन्धरायण—भोः । (आस्मगतम् )

राजा — शीघ्रं = सत्वरं, प्रवेश्यताम् = अनीयताम्, सः = पूर्वोक्तः, ब्राह्मः णः = विप्रः, अभ्यन्तरसमुदाचारेण-अभ्यन्तरस्य = राजभवनस्य, समुदाचारेण = सदाचारेण, पाद्याध्यादिसमर्पणरूपेणेति भावः।

प्रतीहारी--यद = यथा, भर्ता = महाराजः, आज्ञापयित = आदिशित । राजा-पद्मावित ! = महाराज्ञि !, त्वाम् = भवती, अपि = च, ताम् = आविन्तिकाम्, आनय = आहर ।

पद्मावती-यद् = यादृशम्, आर्यापुत्रः = पतिदेवः, आज्ञापयित=आदिशति । ( ततः = तदनन्तरं, यौगन्धरायणः = एतदभिधेयो महामात्यः, प्रविशति = प्रवेशं करोति, च = तथा, प्रतीहारी = द्वारपालिकाः)

यौगन्धरायण:--भोः = अरे ! ( आत्मगतं = स्वगतम् )।

राजा—मीतर के व्यवहार (आचार) के अनुसार उस बाह्मण को प्रवेश कराओं।

प्रतीहारी — स्वामी जैसी आज्ञा करते हैं। (निकल जाती है)
राजा — पद्मावती ! तुम भी उन्हें (आवन्तिका को ) ले आओ है
पद्मावती — पतिदेव जैसी आज्ञा करते हैं।

( तब यौगन्धरायण और प्रतीहारी प्रवेश करते हैं।) यौगन्धरायण—ओह! ( मन में )

## प्रच्छाद्य राजमिहिषीं नृपतेहितार्थं कामं मया कृतिमदं हितमित्यवेक्य ।

सन्दर्भप्रसङ्गी — कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-वासवदत्तमित्यस्य नाटकस्य पष्ठाङ्कात् समुद्घृतमस्तीदं पद्यम् । पद्यानानेन यौगन्घरायणः वासवदत्तागोपनादिकार्यः राजोदयनहितबुद्घ्या एवाहं सम्पा-दितवान् परन्तु राजोदयन। मां कि कथियष्यतीति स्वकीयां शङ्कामुपस्थापयित ।

अन्वयः — नृपते। हितार्थं राजमहिषीं प्रच्छाद्य मया हितम् इति अवेक्ष्य इदं कामं कृतम् । मम कर्मणि सिद्धे अपि असी पार्थिवः कि वक्ष्यति इति मे हृदयं परिशङ्कितं नाम ।

पदार्थ: — नृपते: = राजा के, हितार्थं = कल्याण के लिए, राजमहिषीं = महारानी (वासवदत्ता) को, प्रच्छाद्य = छिपाकर, मया = मेरे द्वारा, हितं = कल्याण, इति = ऐसा, अवेक्ष्य = देखकर (सोचकर), इदं = यह (वासव-दत्ता का छिपाना) कामं = अपनी इच्छा से, कृतं = किया गया। मम = मेरे (यौगन्धरायण के), कर्मण = काम के सिद्धे = सिद्ध हो जाने पर, अपि = भी, असौ = यह, पाधिवः = राजा (उदयन), कि = क्या, वक्ष्यति = कहेंगे, इति = ऐसा (सोचकर) मे = मेरा, हृदयं = मन, परिशक्कितं = अत्यधिक शक्का से युक्त, नाम = निश्चित रूप से (है)।

लालमती व्याख्या-नृपते:=प्रधिपस्य, उदयनस्येति भावा, हिताथं = मङ्गलायं, राजमहिषी-राज्ञः = अधिपस्य, महिषी = राज्ञी, तां, वासवदत्तामिति यावत्, प्रच्छाद्य = सङ्कोप्य, वासवदत्ता लावाणके दग्धेति प्रचायं पदमावतीकरे न्यास-क्षेण संस्थाप्येति भावः, मया = यौगन्वरायणेन, हितं = मङ्गलप्रदं, पद्मावत्यु-दयनपरिणयेन आरुणिहृतराज्यप्राप्तिरूपमिति यावत्, इति = इत्थम्, अवेक्ष्य = हृष्ट्वा, विचिन्त्येति भावः, इदम् = एतत्, पद्मावतीपाक्वें वासवदत्ताया। न्यासक्ष्पेणसङ्कोपनं, पद्मावत्युदनोद्वाहण्चेति कार्यद्वयमिति भावः, कामं =

राजा के कल्याण के लिए महारानी (वासवदत्ता) को छिपाकर मैंने राजा का कल्याण होगा ऐसा विचार कर यह कार्य अपनी इच्छा से किया है। अब

#### सिद्धे ऽपि नाम मम कर्मणि पाविबोऽसी कि बक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे ॥ १३ ॥

प्रतीहारी — एसो भट्टा, उपसप्पदु अय्यो । [ एष भर्ता । उपसर्वस्वायः है है यौगस्बरायणः — ( उपसृत्य ) जयतु भवान् जयतु ।

राजा-श्रुतपूर्वं इव स्वरः। भो ब्राह्मण ! कि भवतः स्वसा पद्मावत्या हस्ते न्यास इति निक्षिता ?

यथेष्टं, स्वेच्छानुसारमिति यावत्, कृतं = सम्पादितम्। मम = योगन्घराय-णस्य, कर्मणि = कार्ये, सिद्धे = सफलीभूते, अपि, असौ = पुरोदृश्यमानः, पाथिवः = नृपः, उदयन इति यावत् ''पाथिवक्ष्माभृन्नृपभूपमहीक्षितः।''—इत्यमरः, किमिति वितर्के, वक्ष्यति = कथिष्ट्यति, इति = इत्यं, विचिन्त्येति श्रोषः, मे = मम योगन्धरायणस्येति भावः, हृदयं = चेतः, ''चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वा-न्तह्यानसं मना''—इत्यमरः परिशिङ्कतं—परितः = सर्वतः, शिङ्कतं = शङ्का-कुलं, विद्यते इति शेषः, नाम = निश्चयेन ।

छन्दः — पद्योऽस्मिन् वसन्तितिलकावृत्ताम् । तद्यथा — ''उक्ता वसन्तितिलकः तभजा जगो गः''।

प्रतीहारी—एषः = अयं, पुरोदृश्यमान इति भावा, भर्ता = स्वामी उदयनः। उपसर्वतु = समीपे गच्छतु, आयंः = श्रष्ठः, बाह्मण इति भावः।

यौगन्धरायणः—( उपसृत्य = उदयनपाइवें गत्वा ) जयतु = विजयतां, भवान् = त्वम, वत्सराजादयन इति भावा, जयतु = विजयताम्।

राजा —श्रुतपूर्वः —पूर्वः =पुरा, श्रुतः > आकणितः, इव = यथा, स्वरः = व्वितिः। भो। = हे ! ब्राह्मण ! = विप्र ! किमिति प्रक्ते, भवतः = तव, ब्राह्मः णस्येति यावत्, स्वसा = भिगिनिका, पद्मावत्याः = मगधराजकुमार्याः, हस्ते = करे, न्यासः = निक्षेपरूपा, इति = इत्यं, निक्षिप्ता = स्थापिता ?

मेरे कार्य के सिद्ध (सफल ) हो जाने पर भो ''राजा क्या कहेंगे'' ऐसा सोचकर मेरा मन समञ्जूत है ॥ १५ ॥

प्रतीहारी—ये महाराज हैं। आर्य !पास जाय। योगन्धरायण — (पास जाकर) आप की जय हो ! जय हो !

राजा--यह स्वर तो पहले सुना हुआ सा प्रतीत होता है। हे बाह्मण ? क्या आपकी बहन पद्मावती के पास न्यास के रूप में रखी गयी हैं ? योगन्धरायणः — अथ किम् ? राजा — तेन हि त्वयंतामस्य भगिनिका।

प्रतीहारी—जं भट्टा आणवेदि । (निष्क्रान्ता) [ यद् भर्ताज्ञापयित । ] ( ततः प्रविञ्ञति पद्मावती आविश्विका प्रतीहारी च । )

५द्मावती — एदु एदु अध्या । पिशं दे णिवेदेमि । [ एत्वेत्वार्या । प्रियं ते निवेदयामि । ]

आवन्तिका — कि कि ? [ कि किम् ? ]

यौगन्धरायण:—अथेति वितर्के, किमिति प्रश्ने । आम्, मदीया भगिनी पद्मावतीसमीपे न्यासरूपेण मया स्थापिताऽऽसीदिति भावः ।

राजा— तेन = तस्मात् कारणात्, हि = निश्चयेन, अस्य = ब्राह्मणस्य, भिगिनिका = स्वसा, स्वर्यतां = शीध्रमानीयता, त्वर्यतां = शीध्रमानीयता। मिति यावत्।

प्रतीहारी — यत् = यादृशं, भर्ता=महाराजोदयनः, आज्ञापयित=आदिशति । (ततः = तदनन्तरं, पद्मावती = एतन्नामिका राज्ञी, प्रविशति = प्रवेशं करोति, आविनितका = वासवदत्ता, प्रविशति, च=तथा, प्रतीहारी=द्वारपालिका,प्रविशति)

पद्मावती — एतु = आगच्छतु, एतु = आगच्छतु, आर्या = आदरणीयाऽऽ-वित्तिका । ते = तुभ्यम्, आवित्तिकार्यं इति भावा, प्रियं = मनोज्ञं, श्रुति-मुखदिमिति भावः, निवेदयामि = श्रावयामि ।

आवन्तिका — किं किमिति औत्सुक्ये वीप्सा।

यौगन्धरायण—और क्या ?
राजा—नत इनकी बहन शीघ्र लायी जाँय, शीघ्र लायी जाँय।
प्रतीहारी—स्वामी जैसी अश्वा करते है। (निकल जाती है।)
(तब पद्मावती, आवन्तिका और प्रतीहारी प्रवेश करती हैं।)
पद्मावती—आर्या आर्वे, आर्वे। आपको प्रिय वचन सुनाती हैं।

आवन्तिका--नया ? नया ?

पद्मावती — भादा दे आअदो । [ भ्राता ते आगतः । ] आवित्तिका — दिट्ठिआ दाणि पि सुमरिद । [ दिष्टचे दानीमिप स्मरित । ] पद्मावती — ( उपसृत्य ) जेरु अध्य उत्तो । एसो ण्णासो । [ जयस्वायंपुत्रः । एष न्यासः । ]

राजा—निर्यातय पद्मावति ! साक्षिमन्त्यासो निर्यातयितव्यः । इहात्रभवान् रैभ्यः अत्रभवती चाधिकरणं भविष्यतः ।

पद्मावती--अरुप ! णोअदां दाणि अय्या । [ आर्य ! नीयतामिदानीमार्या ।]

पद्मावती--ते = तव, भवत्याः आवन्तिकाया इति भावः, भ्राता = बन्धुः, खागतः = समुपस्थितः, अस्तीति शेषः ।

आवन्तिका--बिष्ट्या = भाग्येन, इदानीं = सम्प्रति, अपि, स्मरित = स्मरणं करोति।

पद्मावती -- ( उपसृत्य = उपागत्य ) जयतु = विजयताम्, आर्यपुत्रश=
पितदेवः । एषः = अयं, पुरोदृश्यमान वावन्तिकारूप इति भावः, न्यासः =
निपेक्षः ।

राजा -- निर्यातय = परावर्तय, पद्मावित ! = महाराज्ञ ! साक्षमत्-साक्षाद् द्रष्टृयुक्तं यथा स्यात्तथा, न्यासः = निक्षेपः, निर्यातियतव्यः = प्रत्य-पंणीयः । इह = अस्मिन् विषये, अस्मिन् स्थले वा, अत्रभवान् = आदरणीयो रैभ्यः = रैभ्यसगोत्रः एतन्नामको वा, अत्रभवती = आदरणीया, वसुन्यरेति सोषः, च = तथा, अधिकरणं = द्रष्टृत्वाऽऽवारः, भविष्यतः = वित्ष्येते ।

पद्मावती — नार्य! = पूज्य!, इदानीं = सम्प्रति, आर्या = वन्द्या, आव-न्तिकेति भावा, नीयतां = गृह्यतां, त्वयेति शेषा।

पद्मावती — आप के भ्राता (भाई) आये हैं।
आविन्तिका — भाग्य से अभी भी याद कर रहे हैं।
पद्मावती — - (पास जाकर) आर्यपुत्र की जय हो। यह न्यास है।
राजा — पद्मावती! लौटा दो। साक्षो (गताह) के सामने न्यास लौटाना
चाहिए। यहाँ माननीय रैम्य और आर्या वसुन्वरा प्रत्यक्ष गवाह होंगी।
पद्मावती — आर्य! अब आर्या (आविन्तिका) को ले जाँय।

धात्री—(आवन्तिकां निर्वण्यं) अस्मो ! भट्टिदारिआ वासवदत्ता ? [अस्भो ! भर्तृदारिका वासवदत्ता ? ]

राजा — कथं महासेनपुत्री ? देवि ! प्रविश त्वमभ्यन्तरं पद्मावत्या सह । श्रोगन्धरायणः – न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम् । मम भगिनी खल्वेषा । राजा — कि भवानाह ? महासेनपुत्री खल्वेषा ।

धात्री—( आविन्तकां = एतन्नामिकां न्यासभूतां. निर्वण्यं = विलोक्य ) ध्वस्मी ! इति सम्भ्रमेऽव्ययं, भतृंदारिका = राजकुमारी, 'राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भतृंदारिका''—इत्यमरा, वासवदत्ता = एतदभिधेया, प्रद्योतपुत्री अस्तीति शेषा।

राजा — कथं = कि, महासेनपुत्री-महासेनस्य = उज्जियनीनरेशस्य पुत्री = दुहिता, वासवदत्ताऽऽस्तीति त्वरागर्भ। प्रदनः उदयनस्य । देवि ! = महाराज्ञि ! वासवदत्ते !!, त्वं = भवती, पद्मावत्या = एतदिभिषेयया नवोदया राज्या, सह = साकम्, अभ्यन्तरं = अन्तःपुरिमिति भावा, प्रविश = प्रवेशं कुरु ।

योगन्धरायणः —न = निह, खलु = निहचयेन, न = निह, खलु = निहच-येन, सम्भ्रमे वीष्सा, प्रवेष्टव्यं = जवेश्यम् । खलु = निश्चयेन, एषा = न्यास-रूपेण स्यापिता, मम = ब्राह्मणस्य, भगिनी = स्वसा अस्तीति शेषः।

राजा—किमिति प्रश्ने, भवान् = रैभ्याः, प्रद्योतकाश्चुकी इति भावाः, आह = कथयति । खलु = निश्चयेन, एषा = न्यासभूता, महासेनपुत्रो = प्रद्योताः समजा वासवदन्यास्तीति भावाः ।

धाय--( आवन्तिका को देखकर ) अरे राजकुपारी वासवदता ?

राजा-नया महासेन को पुत्रों ? देवि ! तुम पद्मावती के साथ भीत2 ( अन्तःपुर में ) प्रवेश करों।

यौगन्धरायण--नहीं, नहीं भीतर प्रवेश नहीं कराना चाहिए यह मेरी बहन है।

राजा-आप क्या कहते हैं ? ये महासेन की पुत्री हैं।

# योगन्धरायणः--मो राजन् ! भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवाञ्छुचिः । तन्नार्हिस बलाद्धतु राजधमस्य देशिकः ॥ १६ ॥

यौगन्धरायणः — भो राजन ! = हे नृप !

सन्दर्भप्रसङ्गी — कविताविनताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तिमित्याभवेयस्य नाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यम् । पद्येनानेन योगन्धरायणः कलित्रबाह्मणवेषः उदयनं धमनयम् उपदिशति ।

अन्वयः—भारतानां कुले जातः विनीतः ज्ञानवान् शुविः राजघमंस्य देशिका (त्वमसि) तत् बलात् हतुं न अहंसि।

पदार्थ — भारतानां = भरतवंशी राजाओं के, कुले = वंश में, जातः = उत्पन्न, विनीतः = विनम्न, ज्ञानवान् = ज्ञानां, शुचिः = पवित्र, राजधर्मस्य = राज धर्म के, देशिकः = आचार्य (आदशे हो ) तत् = इस कारण से, बलात् = वल से, हतुँ = छीनने मे, न = नहीं, अहिंस = योग्य हो ।

लालमती व्याख्या—भारतानां = भरतकुलोद्भूतानामधिपानां, कुले = गोत्रे, जातः = समुद्भूतः, विनीतः = नफ्रः, ज्ञानवान् = ज्ञानी, शुचिः = पूतः, सदाचारी इति भावः, राजधमस्य राजः = नृपस्य, धर्मस्य = नयस्यति भावः देशिकः = काचाये। "गुरो देश्यं च देशिकः" - —इत्यमरः त्वमुदयनः असीति शेषः, तत् = तस्मात्कारणात्, वलात् = पराक्रमेण, हटादिति भावः, परकीयं न्यास-मिति शेषः, हतुँ = ग्रहीतुं, न = निहं, अहंसि = योग्यो भवसि ।। १६ ।।

छन्दोःलङ्कारश्च—पद्येऽस्मिन् अनुष्टुब्हृत्तम् । तद्यथा—''श्लाके पष्ठं गुरु जैयं सर्वत्र लघु पश्चमम् । द्विचतुष्पादयोह्नंस्वं सप्तमं दीर्घमःययो।''। अलङ्कारश्चात्रं परिकरः । तद्यथा—''उवतैविशेषणैः सााभप्रायः परिकरो मतः''।। १५ ॥

#### मीगन्धरायण-हे महाराज !

आप भरतवंशी राजाओं के कुल में उत्पन्न, विनयी, ज्ञानी, पवित्र तथा राजधर्म के प्रवर्त्तक हैं इसलिए मेरी बहन को जबदंस्ती मुझसे आप का छिनना शोभा नहीं देता ॥ १६॥ राजा—भवतु, पश्यामस्तावद् रूपसादृश्यम् ! संक्षिष्यता जविनका । यौगव्यरायणः—जयतु स्वामी । वासवदत्ता—जेदु अय्यउत्तो । [ जयत्वायंदुत्रः ] राजा—अये ! असी यौगन्यरायणः, इयं महासेनपुत्री । किन्तु सस्यिमदं, स्वप्नः ? सा भूयो दृश्यते मना ।

राजा—भवतु = अस्तु, तावदिति वाक्यसौन्दर्ये, रूपसाद्दर्य-रूपस्य = स्व-रूपस्य, साद्दर्यं = तुल्यत्वं, पश्यामः = विलोक्यामीति भावः। जवनिका = तिरस्करिणी, घूँघट इति भाषयां, संक्षिप्यता = संह्रियताम्।

यौगन्धरायणः -- जयतु = विजयता, स्वामी = महाराजोदयन।।

वासवदत्ता -- जयतु = विजयताम्, आर्यपुत्रः = पतिदेवा ।

राजा—अये ! = अरे !, विस्मयेऽव्ययम्, असी = अयं, योगन्धरायणः, इयम् = एषा, महासेनपुत्री = प्रद्योतात्मजा, वासवदत्तेति भावा ।

सन्दर्भप्रसङ्गी — कविताविताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्न-वासवदत्तामितिनाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यम् । पद्योनानेनोदयनः वासवदत्तायौगन्घरायणौ दृष्ट्वा कथयति किमयं स्वप्नो यद्वा इदं सत्यं, यतः पूर्वमिष स्या वासवदत्ता दृष्टाऽऽसीत् परन्तु विदूषकेनाहं विश्वतः आसम् ।

अन्वयः — इदं किं सत्यं, स्वप्नो नु? सा मया भूयो दृश्यते । अहं तदा अपि एवम् एव दृष्टया अनया विश्वतः ।

पदार्थं—िकं = क्या, नु = निश्चय ही, इदं = यह, सत्यं = सच है (वा = अथवा) स्वप्नः = भ्रम (है जो) सा = वह (वासवदत्ता) मया = मेरे द्वारा, भूयो = फिर, दृश्यते = दीख रही है। एवमेव = इसी प्रकार,

राजा —अच्छा, स्वरूप की समानता को तो देखूँ। घूँघट हटाओ।
यौगन्धरायण —स्वामी की जय हो।
वासवदत्ता—पितदेव की जय हो।
राजा-अरे! ये योगन्धरायण हैं और ये महासेन की पुत्रो (वासवदत्ता हैं।)
यह सत्य (वासविवकता) है या स्वप्न है? उस (वासवदत्ता) को फिर

अनयाऽत्येवमेवाहं दृष्ट्या विञ्चतस्तदाः। १७ ॥ योगन्वरायणः — स्वामिन् ! देव्यपनयेन कृतापराघः खल्वहम् । तत् क्षन्तुमहिति स्वामी । ( इति पादयोः पतित । )

अहं = मैं, तदा = उस समय (समुद्र गृह में) दृष्ट्या = दिखाई पड़ने पर, अपि = भी, अनया = इसके द्वारा, विश्वतः = ठगा गया (था)।

लास्नमती व्याख्या—इदम् = एतत्, वासवदत्तादशंनिमिति यावत्, किमिति वितर्के, सत्यं = वास्तविकं, यद्वेति शेषः, स्वप्नः = स्वापः "निद्रा तु शयनं
स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यिप"—इत्यमरः, नु = वितर्केऽव्ययम् । सा = समुद्रगृहे
वीक्षिता वासवदत्तेति भावः, मया = उदयनेन, भूयः = मृहः = दृश्यते =
विलोवयते । सहम् = उदयनः, तदा = तस्मिन् समये, समुद्रगृहे इति भावः,
एवम् = इत्यम्, एव = किश्चयेन, दृष्टया = विलोकितया, अनया = वासवन्
दत्तया, विश्वतः = प्रतारितः आसमिति शेषः।

छन्दः—पद्योऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । तद्यया—"इलोके षष्टं गुरु ज्ञेयं सर्वंत्र लघु पश्चमम् । द्विचतुष्पादयोर्ह्यस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः" ।

यीगन्धरायणः—स्वामिन ! = महाराज ! देव्यपनयेन-देव्याः = महा-राज्याः, वासवदत्ताया इति भावः, अपनयेन = गोप्यरूपेण प्रापणेन, कृतापराधः— कृतः = विहितः, अपराधः = पापाचारः, येन स तथोत्तः, अहं = यौगन्ध-रायणः, खलु = निश्चयेन, अस्मीति शेषः । तत् = तस्मात् कारणात्, क्षन्तुं = मिन्तुम्, अहंति = योग्योऽस्ति, स्वामी = प्रभुष्टयन इति भावः । (इति = इत्यं वययित्वा, पादयोः = चरणयोः, पत्ति = नमति )।

देख रहा हूँ। उस समय (समुद्र गृह में) देखी गई इनके द्वारा मैं इसी तरह

यीगन्धरायण — स्वामिन् ! महारानी को दूर हटाकर (छिपा कर) मैंने अपराध किया है। अतः स्वामी को मुझे क्षमा करना चाहिए। (ऐसा कहकर पैरों में गिरता है।)

राजा—( उत्थाप्य ) योगन्यसायणो भवान् नतु । मिश्योन्मादेश्व युद्धैश्व शास्त्रहष्टिश्व मन्त्रिते।। भवदानीः खलु वयं मञ्जमानाः समुद्धृताः।। १८।।

राजा — ( उत्थाप्य = उत्थापनं कृत्वा ) ननु = निश्चयेन , भवान् = त्वं यौगन्वरायणः = एतन्नामको मन्महामात्यः अस्तीति शेषः ।

सन्दर्भप्रसङ्गी-कवितावनिताहासेन महाकविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्त-दासवदत्तामितिनाटकस्य षष्ठाङ्कात् समुद्धृतिमदम्पद्यम् । पद्यनानेन वत्सराजो-दयनो योगन्घरायणं प्रशंसति ।

अन्वयः-मज्जमाना वयं मिथ्योन्मादैः च युद्धैः च शास्त्रहष्टैः च मन्त्रितै।

च भवद्यत्नैः समुद्घृता खलु।

पदार्थ:--मजनमानाः = डुबते हुए, वयं = हमलोग, मिण्योन्मादै। = झूठे उन्माद से, युद्धै श्च = युद्धों से, शास्त्रहष्टिश्च = शास्त्रानुकुल, मन्त्रितै। = परामशों से, भवद्यत्नैः = आपके प्रयासों द्वारा, समुद्धृताः = उबार लिये गये, खल = निश्चय ही।

लालमती व्याख्या —मज्जमानाः = निमज्जन्तः, बापित्सन्धाविति शेषः, वयं = वत्सदेशीया उदयनादयः, मिथ्योन्मादैः—मिथ्याकित्ता उन्मादास्तैः = मृषाकित्पतमनोविश्रमैः, "उन्मादिश्चत्तविश्रमः"—इत्यमरः, युद्धैः = समरीः, शास्त्रहर्ष्टैः—शास्त्रेषु हष्टानि तैः = शास्त्रनीत्यनुरूपैरिति यावत्, मन्त्रितैः = परामशैः, च = तथा, भवद्यत्नैः—भवतः = यौगन्धरायणस्य, यत्नैः = प्रयासैः। समुद्धृताः = उत्यापिताः, खलु = निद्दयेन । अत्र चकारस्य बहुशः प्रयोगः सर्वेषां पदानां पृथक् पृयक् वैशिष्टं प्रतिपादयित ।

छन्दः—ाद्योऽस्मिन् अनुष्टुब्वृत्तम् । लक्षणन्तु पूर्वमुक्तम् ।

राजा - ( उठाकर ) आप योगन्धरायण हैं।

विपत्ति के सागर में डूब रहे हमलोग मिथ्या ( झूठे किएपत ) पागलपनों से, युद्धों से, शास्त्रों में देखे गये गुप्त विचारों ( परामर्शों ) से युक्त आप के प्रयासों सेउबार लिये गये ॥ १८॥ योगन्वरायणः - स्वामिभाग्यानामनुगन्तारो वयम् ।

पद्मावती-अम्महे ! अथ्या खु इअं । अथ्ये ! सहोजगसमुदाआरेण अजागन्तीर अदिवक्त्वो समुदाअरो । ता सीसेण पसादेमि । [अहो ! आर्या खिल्वयम् । आर्ये ! सखीजनसमुदाचारेणाऽजानस्याऽतिकान्तः समुदाचारः । तच्छीर्षेण प्रसादयामि । ]

वासवदत्ता—( पद्यावतीमुल्याप्य ) [ उट्ठेहि उट्ठेहि अविहये ! उट्ठेहि ।

यौगन्धरायणः स्वामिभाग्यानां स्वामिनः = प्रभोः, उदयनस्येति भावः, भाग्यानि = दैवानि 'दैवं दिष्टं भाग्येयं भाग्यं स्त्री नियतिविधः'' - इत्यमरः, तेषां = उदयनाद्द्यानामिति यावत्, अनुगन्तारः = अनुगामिनः, वयं = यौगन्वरायणप्रभृतयः परिजनाः।

पद्मावती—अहो ! आश्चर्यं ऽव्ययम्, खलु = निश्चयेन, इयम् = एषा, आर्या = वन्द्या वासवदत्ता । आर्ये ! = परमादणीये !, अजानन्त्या = श्रोष्ठ-ताज्ञानरिहतया, मया पद्मावत्येति शोषः, सखीजनसमुदाचारेण—प्रकी चाऽसी जनः, तस्य समुदाचारस्तेन मित्रलोकन्यवहारेणः, समुदाचारः = सदाचारः, अतिक्रान्तः = विलिङ्घितः । तत् = तस्मात् कारणात्–शोर्षेण = उत्तामाङ्गेन "उत्तामाङ्गं शिरः। शोषं मूर्घा ना मस्तकोऽस्त्रियाम्"—इत्यमरः, प्रसादयामि = अनुनयामि ।

वासवदत्ता—( पद्मावतीम् = स्वसपत्नीम्, उत्थाप्य = उत्थापनं कृत्वा ) उत्तिष्ठ = उत्थानं कृत्, उत्तिष्ठ = उत्थानं कृत्, अविधवे !—न विगतो ववो यस्या।, धाऽविधवा, तत्समबुद्धो, सोभाग्यवित ! इति मावः, "धवः प्रियः पितभंती"— इत्यमरः, उत्तिष्ठ = उत्थानं कृत्। अधिस्वम्-अधिनः = याचकस्य, योगन्ध-

यौगन्धरायण — हमलोग महाराज के भाग्यों का अनुगमन करने वाले हैं। पद्मावती — अहो ! ये तो आर्या (वासवदत्ता ) हैं। आर्ये ! नहीं जानती हुई मेरे द्वारा सखी के समान व्यवहार करने से जो शिष्ठाचार का उल्लङ्घन किया गया है। अता सिर से प्रणाम कर आपको खुश करती हूँ।

चासवदत्ता--( पद्मावती को उठाकर ) उठो, उठो, सौभाग्यवति!

अस्विसअं णाम सरीरं अवरद्धइ । [उत्तिष्ठोत्तिष्ठाविधवे ! उत्तिष्ठ । अबिस्वं नाम

पद्मावती — अणुगहिदिह्य । [ अनुगृहीताऽस्मि । ] राजा — - वयस्य ! योगन्वरायण ! देव्यपनये का कृता ते बुद्धिः ? श्रीगन्वरायण: — - कोशाम्बीमात्रं परिपालयामीति । राजा — - अथ पद्मावत्या हस्ते कि न्यासकारणम् ?

रायणस्येति भावा, स्वं = धनं, न्यासभूतिमिति यावत्, शरीरं = काया, नाम = निश्चयेन, अपराध्यति = अपराधं करोति । योगन्धरायणनिक्षेपधनरूपं मच्छरीरः सेव अपराधस्यहेतुरिति यावत् ।

पद्मावती —अनुगृहीता = कृताऽनुग्रहा, अस्म = वर्ते ।

राजा--त्रयस्य ! = मित्र !, योगन्व गयण ! = महामात्य !, देव्यपनये-देव्याः = वासवदत्तायाः, अपनपे = दूरोकरणे, ते = तव, बुद्धः = मित्रः "वृद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मितिः"-इत्यमरः, का = की हशी, कृता = विहिता।

यौगन्धरायणः — नौशाम्बोमात्रम् – एतदभिष्यो केवलां वत्सरा नधानीभूतौ पुरोमेव, परिपालयामि = परिरक्षामि । वासवदत्ताया अभावे राजाधान्या कौशाम्बया साकमेवान्यवत्सप्रदेशानाम्पुनरवासिभैवेदित्यभिप्रायात् वासवदत्ता-गोपनं कृतमिति भावः ।

राजा--अथ = वासवदत्ता दग्धेति प्रचारान्तरिमिति भावा, पद्मावत्याः =
सगधराजकुमार्याः, हस्ते = करे, किमिति प्रश्ने, न्यासकारणं-न्यासस्य=निक्षेपस्य,
कारणं = प्रयोजनम् आसीदिति शेषः।

उठो । याचक (योगन्धरायण) का धनरूप (मेरा) यह शरीर ही अपराघ ∗का कारण है।

पद्मावती —मै आवसे अनुगृहीत हूँ।

राजा —मित्र ! योगन्वरायण ! देवी (वासवदत्ता ) को मुझसे अलग करने में तुम्हारी कैसी बुद्धि थी ? योगन्धरायणः-पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकैरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति । राजा— इदमपि रमण्वता ज्ञातम् ? योगन्धरायणः— स्वामिन् ! सर्वैरेव ज्ञातम् । राजा—अहो ! शठः खलु रमण्वान् ।

यौगन्धरायणः --पुष्पकभद्रादिभिः = पुष्पकभद्रप्रभृतिभिः, आदेशिकैः = अदृष्ठकैः, स्वामिनः = महाराजोदयनस्य, देवी=राजमहिषी, आदिष्ठा=संसूचिता, पद्मावतीति शेषः, भविष्यति । अत एव पद्मावतीयं वासवदत्ताचरित्रसाक्षिणी भविताऽथच मगधराजदर्शकसाहाय्येन उदयनो राज्यस्प्राप्स्यतीति विचार्येव मया यौगन्धरायणेन पद्मावत्याः समीपे वासवदत्ता न्यासरूपेण निक्षिप्तेति भावः ।

राजा—इदमपि = एतदपि, रुमण्वता = एतदिभिधेयेन सिचवेन, जातं = विदितम् ? उदयनस्य जिज्ञासाऽस्ति यत् किमिदं कारणं रुमण्वता विदितमासीद-विदितं वेति भावः।

यौगन्धरायण:- —स्वामिन् ! = प्रभो ! सर्वेरेव = निःशेषेरेव घीसिचिवैः "मन्त्री घीसिचवोऽमात्य:"—इत्यमरः, ज्ञातं = विदितमासीदिति शेषः । न केवलं रुमण्वतैवापितु सर्वेरेव विदितमासीदिति भावः ।

राजा--अहो ! = अरे !, शठः = वश्वकः, खलु = निश्चयेन, रुमण्यान् = एतन्नामको मन्त्री।

यौगन्धरायण — केवल कोशाम्बी की रक्षा कर सक्<sup>र</sup>। (जिसके कारण पहले के अपहुत अन्य वत्सप्रदेश भी पुन। प्राप्त हो सकें)।

राजा-पुनः पद्मावती के हाथ में न्यास (घरोहर) रखने का क्या कारण है ? योगन्धरायण-पुष्पक, भद्र आदि दैवजों ने 'पद्मावती महाराज उदयन की रानी होगी'' ऐसी भविष्यवाणी की था। (वासवदत्ता को भाविनी महारानी के हाथ में रखने से उनके चरित्र की सुरक्षा तथा मगघराज दर्शक की सहायता से अपहृत राज्य की पुना प्राप्ति हो सके, अतः मैं पद्मावती के हाथ में वासवदत्ता को रखा। ।

राजा-इसे भी रुमण्यान ने जाना था ? यौगन्धरायण— स्वामिन ! सब लोगों नै (मन्त्रियों ने ) जाना था । राजा—अरे ! रुमण्यान ठग है।





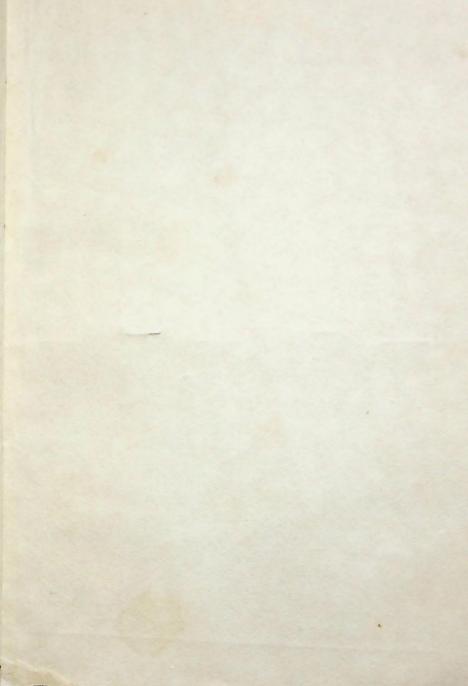

# महत्वपूर्णे छात्रोपयोगी प्रकाशन

- १. शब्दधातुरूपछन्दसां मञ्जरो—विनोद कुमार पाण्डेय (गुरका)
  २. स्वप्नवासवदत्तम्—डॉ॰ नमंदेश्वर कुमार त्रिपाठा
  ३. लिङ्गानुशासनम् (पाणिनिमुनिप्रणिनंम्)—जिवप्रसाद शर्मा
  ४. बृहदवकहडाचक्रम् शिवप्रसाद शर्मा
- ५. प्रताप-विजय-भोलाशंकर मिश्र
- ६. रघुवंशमहाकाव्यम् (१३-१४ सर्ग)--शिवप्रसाद शर्मा (प्रेस)
- ७. संस्कृत निबन्ध मखरी- णिवप्रसाद शर्मा
- ८. समकालोन भारतीय समाज-डॉ॰ सुरेन्द्र सिह
- ९. तर्कसंग्रह-रहस्यम्-आमप्रकाश शुक्र
- १०. रचुवंश-प्रश्नोत्तरी (१३-१४ सर्ग)-मिहासन पाण्डेय (प्रेस)
- ११. साहित्यदर्गण प्रवनोत्तरो त्रिलोकीनाथ द्विवेदी (प्रेस)
- १२. सनत्सुजातीय-आलोक: दिनेशकुमार त्रिपाठी (प्रेस)
- **१३. लघुसिद्धान्तको**मुदी-दीपिका--शशिकान्त चोवे (प्रेस)
- १४. काव्यमीमांसा (१-५ अव्याय)—चन्द्रमोलि द्विवेदी (प्रेम)
- १५. वाक्यपदीय-प्रक्रोत्तरी (ब्रह्मकाण्ड)-रामगोविन्द शुक्त (प्रेस)
- १६. छत्रपतिसाम्राज्यम् गाईड (प्रश्तोत्तरी)-दयाराम णुक्ल
- १७. शिवराजविजय गाईङ (प्रश्नोत्तरो) पं० मदन त्रिपाठी
- १८. चन्द्रकलानाटिका (प्रश्नोत्तरी)—सिहासन पाण्डेय 🧳 (प्रेस)
- १९. मेचनुतरहस्यम्—पं मदन त्रिपाठी (प्रेस)
- २०. महाभाष्यलातका (प्रक्तोत्तरी) विश्वद्धानन्द त्रिवेदी
- २१. रक्तरेखा-एक अव्ययन-बृजमूषण दुवे

(गूः

10.40

20,00